# श्रीदेवेन्द्रसूरि-विरचितः

'षडशीति'-श्रपरनामक---

# चौथा कर्मग्रन्थ।

पं० सुखलालजी-कृत-हिन्दी-श्र नुवाद श्रोर टीका-टिप्पणी श्रादि-सहित।

श्रीत्रात्मानन्द्-जैन-पुस्तक-प्रचारक-मण्डल, रोशनमुहल्ला, भागरा द्वारा प्रकाशित।

श्रीलदमीनारायण प्रेम काशीमें मुद्रिन।

बीर म॰ २४४८, विक्रम म॰ १६७८ } श्रात्म म॰ २७ शक म॰ १८४३, ईम्बी म॰ १६२२

#### प्रकाशक— श्रीम्रात्मानम्द-जैन-पुस्तक-प्रचारक-मण्डल गेशनमुद्दृष्टा, श्रागरा ।

सुद्रक— गखपति कृष्ण गुर्नर श्रीलच्मीनागयण प्रेस, जतनबड, काशी । १४–२२

# विपयानुक्रमणिका ।

| विषय ।                          |            |     |    | वृष्ठ ।   |
|---------------------------------|------------|-----|----|-----------|
| महल भीर विषय                    |            |     |    | ζυ,       |
| जीवस्थान भादि विषयोंकी व्या     | <br>Setter | *** |    | ,         |
| विषयोंके क्रमका अभिवाय          | હ્યા       | •   |    | -         |
| विषयाक क्षमका समित्राय          | •          | ••• | •• | ی         |
| [१] जीवस्यान-मधिकार             | •          |     |    | 8         |
| जीवस्थान .                      |            | •-  |    | 8         |
| जीवस्थानीमें गुणस्थान           |            | ••  |    | , ,       |
| जीवस्थानोंमें योग               |            | ••  |    | ٠<br>१५   |
| जीवस्थानीमें उपयोग              |            |     | •  | ` -<br>२० |
| जीवस्थानीमें लेश्या-वन्ध्र मादि |            |     |    | -8        |
| प्रथमाधिकारके परिशिष्ट          | •          | ••• |    | 33        |
| परिशिष्ट "क"                    |            | •   |    | 33        |
| परिशिष्ट "ग्र"                  |            |     |    | 38        |
| परिशिष्ट "ग"                    |            | •   |    | ३⊭        |
| परिशिष्ट "घ" ़                  | •          | ••  |    |           |
| परिशिष्ट "च"                    |            |     |    | ૪ર        |
| परिशिष्ट "छु"                   |            | ••  |    | หน้       |
| [२] मार्गणास्थान-मधिकार         |            |     |    | ***       |
| _                               |            | ••  | •• | ୫୦        |
| मार्गवाके मूल भेव               |            |     |    | 80        |
| मार्गणाञ्जीकी व्याक्या          | • •        |     | •  | ८८        |
| मार्गणास्थानके मवान्तर भेद      | _          |     |    | us.       |

| विषय                              |           |       |     | पृष्ठ |
|-----------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| गतिमार्गणाके भेदौंका स्वरूप       |           |       | ••  | 48    |
| इन्द्रियमार्गणाके भेदोंका स्वकप   | **        |       | •   | पुर   |
| कायमार्गणाके भेदीका स्वरूप        | •••       | •     | ••• | પુર   |
| योगमार्गणाके भेदोंका स्वरूप       |           | ••    | ••  | प्र   |
| वेदमार्गणाके भेदोंका स्वरूप       | ••        |       | 4   | પુર   |
| कषायमार्गणाके भेदोंका स्वका       | •         | •     |     | पूर्  |
| ज्ञानमार्गणाके भेदोंका स्वरूप     |           |       |     | પુદ્  |
| संयममार्गणाके भेदोंका स्वरूप      | •         | •     |     | ર્યુક |
| दर्शनमार्गेणाके भेदीका स्वरूप     |           | •     | •   | ६२    |
| लेश्यामार्गणाके भेदीका स्वरूप     |           | -     |     | ६३    |
| भव्यत्वमार्गणाके भेदोका स्वरूप    |           | ••    | •   | ६५    |
| सम्यक्त्यमार्गणाके मेदोंका स्वरूप |           | -     | ••  | દ્ધ   |
| संशीमार्गणाके भेदीका स्वरूप       | •         |       |     | ६७    |
| मार्गेणाश्रीमें जीवस्थान          |           |       |     | ६=    |
| ब्राहारमार्गणाके भेदोंका स्वरूप   | •         | •     | •   | ફ⊏    |
| मार्गणाभीमें गुण्स्थान            |           | ••    | •   | 20    |
| मार्गणात्रीमें योग                | <b>'.</b> | •     |     | 50    |
| मनोयोगके भेदोंका स्वरूप           | •         |       |     | 80    |
| वचनयोगके भेदोंका स्वरूप           |           | ••    | ••• | 88    |
| काययोगके भेदोंका स्वरूप           | ••        |       | •   | કર    |
| मार्गणाभीमें योगका विचार          | •         |       | •   | 98    |
| मार्गणात्रोंमें उपयोग             | ••        |       |     | १०५   |
| मार्गेणात्रोंमें लेश्या           | •         | ••    | •   | ११४   |
| मार्गणाभौका भरूप-बहुत्व .         | •••       | •     | ••  | ११५   |
| गतिमार्गणाका श्रहपन्बद्धत्व       | - 1       | , u - | •   | `११५  |

| विषय                                      | 1                               |            |           |              | पृष्ठ        |  |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--|--|
| · इन्द्रिय और काय-मार्गेशाका श्रहप-बहुत्व |                                 |            |           |              |              |  |  |
| योग और वेद-मार्गणाका                      | योग और वेद-मार्गणाका अहप बहुत्व |            |           |              |              |  |  |
| कषाय, ज्ञान, संयम और                      | दर्शन-                          | मार्गेषाका | श्रहप-ब   | <b>इ</b> त्व | १२५          |  |  |
| लेश्या भादि पाँच मार्गण                   | ार्झीका                         | अल्प-बह    | ुत्व      | •            | १२=          |  |  |
| द्वितीयाधिकारके परिशिष्ट                  |                                 |            | •         | •            | १३४          |  |  |
| परिशिष्ट "ज"                              | ••                              | •          | •         | •            | १३४          |  |  |
| परिशिष्ट "क्स"                            | •••                             | ••         |           | •            | १३६          |  |  |
| परिशिष्ट "ट" .                            |                                 |            | •••       | •••          | १४१          |  |  |
| परिशिष्ट "ठ"                              | •••                             | •••        |           |              | १४३          |  |  |
| परिशिष्ट "ड"                              | •••                             | •••        | •••       | ••           | १४६          |  |  |
| परिशिष्ट "ढ"                              | •••                             | ••         | •••       | ••           | 18c          |  |  |
| परिशिष्ट "त"                              | ••                              | •          | •••       | •••          | \$8 <b>2</b> |  |  |
| परिशिष्ट "ध"                              | ••                              | •          | ••        | • •          | १५४          |  |  |
| परिशिष्ट "द"                              | •••                             |            |           |              | १५५          |  |  |
| परिशिष्ट "घ"                              | •••                             |            | ••        | ••           | १५७          |  |  |
| [३] ग्रुणस्थानाधिकार                      | •••                             | ••         | ••        | •            | १६१          |  |  |
| गुणस्थानीमं जीवस्थान                      | •                               |            | •••       | ••           | १६१          |  |  |
| गुणस्थानीमं योग                           |                                 |            |           | ••           | १६३          |  |  |
| गुणस्थानीमें उपयोग                        | ••                              | ••         | . • • •   |              | १६७          |  |  |
| सिद्धान्तके कुछ मन्तस्य                   |                                 | •••        | •         | ••           | १६=          |  |  |
| गुणस्थानीमें सेश्या तथा                   |                                 |            |           | •••          | १७२          |  |  |
| बन्ध-हेतुर्झोके उत्तरभेद                  | तथा ग्                          | (णस्थानीम  | मूल ब     | न्ध-हेतु_    | <b>foy</b>   |  |  |
| ्र एक सौ बीस प्रकृतियोंके                 | यथार                            | तंभव मूल   | बन्ध-हेत् | ž            | <b>30</b> 8  |  |  |

| विषय            |                |               |          |              |       | पृष्ट       |
|-----------------|----------------|---------------|----------|--------------|-------|-------------|
| गुणस्थानीमें    | उत्तर वन्ध     | -हेतुझॉक      | ा सामान  | य तथा        | विशेष | 4.0         |
| वर्णन           | ••             | •             | •••      | ••           |       | रद्         |
| नुणस्थानोंमें   |                | •             | •        | ••           | •     | १=७         |
| गुण्स्थानॉर्मे  |                | उद्य          | •        |              |       | 3=1         |
| गुणस्थानीमे     | <b>उदीर</b> णा | • •           |          | ••           | •••   | 180         |
| गुणस्थानीम      | श्ररप वहुत्व   | ••••          | •••      | •••          | •••   | १४६         |
| छुद्द भाव श्रौ  |                |               | ••       | •••          | •••   | १६६         |
| कर्मके और ध     | वर्मास्तिकार   | । ऋदि ३       | प्रजीव द | व्योंके भ    | व     | २०४         |
| गुणस्थानीम      | मूल माव        | •••           |          |              | •••   | २०६         |
| सख्याका वि      | चार            | _             | •        | •••          | ••    | २०६         |
| संख्याके भेद    | प्रभेद         | •             | •        | •••          | ••    | २०८         |
| संख्याके नीन    | भेदोंका स्व    | <b>रह</b> प   | •••      | •••          | •••   | ર•ઠ         |
| पल्यांके नाम    | तथा प्रमार     | J             | ••       | •••          | ••    | २१०         |
| पर्ल्योके भरने  | आदिकी वि       | वेधि          |          |              | •••   | २१२         |
| सर्षप-परिपूर    | ्ष पल्योकाः    | <b>उ</b> पयोग | • • •    |              | •••   | २१७         |
| असंख्यात श्री   |                |               |          | •••          | ••    | २१⊏         |
| श्रसंख्यात तथ   | या अनन्तके     | भेदोंके       | विषयमें  | कार्मग्रनि   | थक मत | : २२१       |
| तृतीयाधिकारके प |                | ••            | ••       |              | •••   | २२७         |
| परिशिष्ट "व"    | • • • •        | •             |          | _            | _     | २२७         |
| परिशिष्ट "फ"    |                | ••            | ••       |              |       | २२६         |
| परिशिष्ट "बः    |                | •             | •        |              | ••    | २३१         |
| परिशिष्ट नं० १  | ••             | •             | •••      | ***          |       | 233         |
| परिशिष्ट नं० २  | •••            | ••            | ••       | •••          | •     | २३६         |
| परिशिष्ट नं० ३  | •••            | ••            |          | ***          | •••   | २४ <b>०</b> |
|                 |                |               |          | <del>-</del> | ~     | ~~~         |

## प्रस्तावनाका शुद्धिपत्र.

| अशुद्ध.             | गुद्ध.                         | पृष्ठ.      | पंक्ति.       |
|---------------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| प्रन्थर्मे          | प्रन्थर्मे                     | ३           | 9             |
| पर्यनियोग           | पर्यनुयोग                      | 3           | , <b>99</b> ′ |
| नवीन ,              | नवीनमें                        | ર્          | 98            |
| दी                  | दो                             | ३           | २१            |
| <sup>'</sup> उद्गार | उद्धार                         | 8 -         | 9             |
| <b>किसी</b>         | किस                            | ሄ .         | 8             |
| कोई कोई             | कोई कोई विषय                   | 8           | 90,           |
| શુદ્ધ, અશુદ્ધ       | शुद्ध स्वरूपका और दूसरे अशुद्ध | 8           | 98            |
| पर आत्माका          | आत्माका                        | 90          | १३            |
| <b>उसके</b>         | पर उसके                        | 90          | 98            |
| , धोस               | <b>दोस</b>                     | 93          | 95            |
| विद्यायाई           | विघायाई                        | 93          | <i>न</i> ् १  |
| जह वा विग्पा        | जह बहुविग्घा                   | १३          | 23            |
| हो है               | दोता है                        | 98          | २०            |
| जतउवियद्द           | जतडविपद्                       | 94          | 13            |
| यत्ता               | पत्ता                          | 94          | 90            |
| <b>ग</b> डिनियत्ता  | पिंडनियत्ता                    | 94          | 99            |
| द्विई यहो           | द्विई पहो                      | 94          | १३            |
| रागद्वोसा           | रागद्दोसा                      | 34          | 98            |
| पिपासव              | <b>यियास</b> म                 | ,9 <b>4</b> | 96            |
| सति '               | सित                            | 9 =         | ş             |
| चौरुरुद्धस्तु       | चौरहदस्तु                      | 98          | 94            |
| क्रणदीप्र           | कणदीय                          | 96          | 96            |
|                     | •                              |             |               |

,

| <b>गि</b> धो        | मिथो                                             | 96               | 94  |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----|
| विध्यापति           | विध्यागति                                        | 95               | २१  |
| 33                  | <b>33</b>                                        | 95               | ्र२ |
| प्रकार द्वेषकी      | प्रकार रागद्वेषकी                                | २१               | Ę   |
| और अन्तर्मे         | अन्तर्मे                                         | २६               | २०  |
| मच न तो             | मच अर्थात् न तो                                  | २९               | १२  |
| बुद्धि              | वृद्धि                                           | <i>§</i> 3       | ર   |
| सासारि              | मासारिक                                          | 3 €              | ર   |
| स्त्वात्मदेवाद्य    | स्त्वात्मनेवाशु                                  | ७६               | 40  |
| मविष्यदु स          | मविष्यदु ख                                       | 36               | 96  |
| वस्थाया             | वस्थाया                                          | ३८               | 98  |
| विवारणा             | विचारणा                                          | 36               | २३  |
| महोऽपि              | महायोऽपि                                         | *3               | v   |
| जो गास              | जो जैनशास                                        | 46               | 7   |
| परावर्तके 'जैन      | परावर्नके                                        | 46               | ર   |
| मायात् धर्म         | मापातधर्म                                        | 4.               | 18  |
| भवाभिनन्द           | भवाभिनन्दि                                       | 49               | ¥   |
| भोगसमन्विम्         | भोगसमन्वितम्                                     | ५३               | 3.  |
| Q                   | नौद शासमें पाया जानेवाला<br>गुणस्थान जैया विचार— | 43               | 43  |
| सम्पादित मराठि-     |                                                  |                  |     |
| भाषान्तरित          | सम्पादित                                         | 43               | ३ इ |
| अविनिपात, धर्मानियत | अविनिपातधर्मा, नियत                              | 48               | 4   |
| विविकच्छा           | विचिकिञ्छा                                       | ५५               | 3 • |
| मज्सिमनिकाय         | दीघनिकाय                                         | u <sub>i</sub> u | 38  |

# चौथे कर्मग्रंथका शुद्धिपत्र.

| अशुद्ध                        | गु <b>द</b>                                | āg.        | पंक्ति. |
|-------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------|
| भेद अपर्याप्तरूपसे            | भेद पर्याप्त अपर्याप्तरूपसे                | \$         | 9 0     |
| द्योती है                     | होती है                                    | 95         | v       |
| समुदाको                       | समदायको                                    | २८         | 3       |
| अन्तर् <u>म</u> ुहृत्तेप्रमाण | अन्त <u>र्</u> सहूर्त्तप्रमाण <sup>‡</sup> | २८         | 9 -     |
| समयकी                         | समयकी 9                                    | २९         | 4       |
| नौ वर्ष                       | आठ वर्ष                                    | ३०         | u       |
| दव्वसुयाभोव                   | दव्वसुयाभावे                               | *4         | 96      |
| समाइ छेय अपरिहार              | सामाइअ छेय परिहार                          | 40         | 93      |
| अहंखाय                        | अह्खाय                                     | ५७         | 43      |
| बादर                          | स्थावर                                     | ६२         | 93      |
| <b>इंगके</b>                  | रंगके                                      | <b>4</b> 8 | 96      |
| <b>आकार</b>                   | अकर                                        | 46         | 3       |
| <b>भ</b> न्यमिति              | भव्यमति                                    | 54         | 12      |
| श्रीमुनिभद्रसुरि              | श्रीमुनिचन्द्रसूरि                         | 940        | 15      |
| करार                          | दर                                         | 943        | 4       |
| मिध्यात्व र                   | मिध्यात्व <sup>3</sup>                     | 946        | ۷       |
| सयोागनि                       | सयोगिनि                                    | 964        | 94      |
| ानयङी                         | नियद्टी                                    | 152        | فع      |
| मिध्यात्वनि                   | मिध्यात्वानि                               | 958        | Ę       |
| त्रया                         | <b>नयो</b>                                 | 958        | ¥       |
| पइठिइ संख                     | पइठिइ भसंख                                 | २२३        | 12      |
| अन्य .                        | <b>अ</b> न्यत्र                            | २४६        | 25      |



### सूचना.

दा—जो विद्वान् सस्कृत प्राकृत आदि चरित्र प्रन्थोंका तथा तत्त्वज्ञानके प्रन्थोंका दिन्टीमं अनुवाद, सार या स्वतत्र निवध लिख सफते हों और लिखना चाहते हों उनमे हमारा निवेदन है कि वे हमसे पत्रज्यवहार करें, अगर व चाहेंगे तो उक्त कार्य के लिये मडल उन्हें पुरस्कार भी देगा अनुवादके लिये ये प्रन्थ अभी दिये जा सफते है—अनेकान्त जयपताका, गाम्नवार्ता ममुचय, पड्टर्शन ममुचय, योग-गाम्न, अर्हनीति महावीरचरित्र आदि।

ख-जो धनिक महाशय हिन्दी जैन साहित्यके खाम प्रेमी है उनसे हमारा अनुरोध है कि वे अगर अपने धनका उपयोग सर्वोपयोगी साहित्यमें करना चाह तो महत्यों महायता देवर वैसा कर सकते है मटलका मुख्य व्येय हिन्दीमें जैन माहित्य तैयार करनेका है. अभी तक्में उसके द्वारा प्रकाशित प्रन्थोंका परिचय म्चीपत्र मगाकर किया जा सकता है प्रस्तुत चौंथ कर्मप्रन्थके उपरांत ये प्रन्थ विलक्षल तैयार हैं

- ९ देवसी राइ प्रतिक्रमण हिन्दी अनुवाद महभेट.भेट.
- पातजल योगदर्शन तथा हारिभद्री योगविशिका
   (यशोविजयजी कृत वृत्ति तथा हिंदी सार महित)

जो महाशय अपने किमी पूज्य व्यक्तिके स्मरणार्ध या ज्ञान प्रचारार्ध कोई खास प्रथ तैयार कराना चाहें और तदर्थ प्रा रार्च ऊठा सकें उनकी इच्छाके अनुदूर मडल प्रवध कर मकेगा पत्रद्वारा खुलासा कर लेना चाहिए

निवेदक— मंत्री ब्रात्मानंद जैनपुस्तकप्रचारक मंडलः

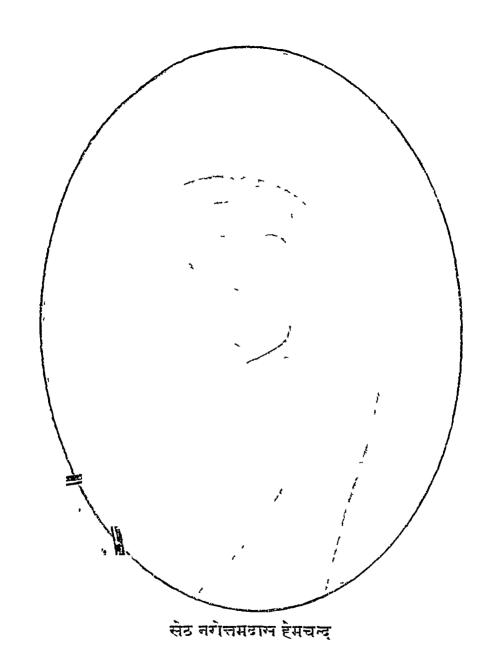

#### वक्तव्य।

#### ---<u>\*</u>---

प्रस्तुत पुस्तकको पाठकोंके समक्ष उपस्थित करते हुए मुझे थोड़ा-मा निवेदन करना है। पहले तो इस पुस्तकके लिये आर्थिक मदद देनेवाले महानुभावोंका नाम स्मरण करके, संस्थाकी ओरसे उन मवको सप्रेम घन्यवाद देना में अपना फर्ज समझता हूँ।

एक हजार रूपये जितनी वड़ी रकम तो सेठ हेमचन्द अमरचन्द् मागरोळवालेकी है। जो उनके स्वर्गवासी पुत्र सेठ नरोत्तमदास, जिनका फीटो उम पुस्तकके आरम्भमें दिया गया है, उनके स्मरणार्थ सेठ हमचन्द्र भाईकी श्रान्तजाया श्रीमती मणी वहनने महाराज श्रीवह्मविजयजीकी सम्मितमें मण्डलकी संस्थाको भेट की है। श्रीमती मणी वहनकी कुलक्रमागत उदारता और गुणप्राहकता कितनी प्रज्ञसनीय है, यह बात एक वार भी उनके परिचयमें आनेवाले सज्जनको विदित ही है। यहाँ उक्त सेठकी विशेष जीवनी न लिख कर सिर्फ कुछ वाक्योंमे उनका परिचय कराया जाता है।

मेठ हेमचंद्भाई काठियावाड़में मागरोछके निवासी थे। वे बम्बईमें कपड़ेके एक अच्छे व्यापारी थे। उनकी विद्यारसिकता इसी-से सिद्ध हैं कि उन्होंने देश तथा विदेशमें उद्योग, हुन्नर आदिकी शिक्षा पानेवाछे अनेक विद्यार्थियोंको मदद दी है। महाराज श्री-वहभविजयजीको वम्बई आमन्त्रित करने और महावीरजैनविद्यालय संम्थाकी स्थापनाकी कल्पनामें सेठ हेमचन्द भाईका उत्साह स्वास कारण था। उक्त सेठकी घार्मिकताका परिचय तो उनकी जैन घार्मिक परीक्षाकी इनामी योजनाखे जैन समाजको मिल ही चुका है, जो उन्होंने अपने पिता सेठ अमरचन्द्र तलकचन्द्रके स्मरणार्थ की थी। उक्त सेठसे जैन समाजको बड़ी आज्ञा थी, पर वे पैतीस वर्ष जितनी छोटी उम्रमें ही अपना कार्य करके इस दुनियासे चल बसे। मेठ हेमचन्द्र माईके स्थानमें उनके पुत्र नरोचमदास माईके ऊपर लोगों- की दृष्टि ठहरी थी, पर यह वात कराल कालको मान्य न थी। इति छिय उसने उनको भी वाईस वर्ष-जितनी छोटी उम्रमें ही अपना अतिथ बना लिया। निःसन्देह ऐसे होनहार व्यक्तियों की कमी बहुत खटकती है, पर दैवकी गतिके सामने किसका उपाय!

ढाई से रुपयेकी मदद वसाई निवासी सेठ दीपचन्द तलाजी सादडीवालेने प्रवर्तक श्रीकान्तिभिजयजी महाराजकी प्रेरणासे दी है। इसकेलिय ने भी मण्डलकी ओरसे धन्यवादके भागी हैं।

- दो सौ रुपयेकी रक्तम अहमदाबादबाछे सेठ हिराचन्द कक्छके यहाँ निम्निलिखित तीन व्यक्तियोंकी जमा थी, जो सन्मित्र कर्प्रविजय- जी महाराजकी भेरणासे मण्डलको भिली। इसलिये इन तीन व्यक्तियों की उदारताको भी मण्डल कृतझतापूर्वक स्वीकार करता है।
  - १. कच्छवाले संठ आशली आजी भवानजी ह० १०० (साध्वीजी गुणश्री जके ससारी पुत्र)
  - २. श्रीमती गंगाबाई रू० ५० (अहमदाबादवाले सेठ लालभाईकी माता)
  - ३. श्रीमती शृंगारबाई ६०५० (अहमदावादवाछे सेठ समाभाई हठीसंगकी विधन्ना)

यह पुस्तक लिखकर तो बहुत दिनोंसे तैयार थी, पर छापेसानेकी सुविघा ठीक न होनेसे इसे प्रकाशित करनेमें इतना विलम्ब हुआ। जल्दी प्रकाशित करनेके इरादेसे वम्बई, पूना, आमा और कानपुरमें सास तजवीज की गई। बढ़ा स्वर्च उठानेके बाद भी उक्त स्थानोंमें छपाईका ठीक मेल न वैठा, धन्तमें काशीमें छपाना निश्चित हुआ। इसिल्य प० सुखलालजी गुजरातसे अपने सहायकोंके साथ काशी गये और घार महीने ठहरे। फिर भी पुस्तक पूरी न छपी और तवी-यत विगड़नेके कारण उनको गुजरातमें वापिस जाना पड़ा। छापेका पाम काशीमें और पं० सुखलालजी हजार मील-जितनी दूरीपर, इसिल्ये पुस्तक पूर्ण न छपनेमें बहुत अधिक विलम्ब हुआ, जो क्षम्य है।

उपर जिस मददका उद्देख किया गया है, उसको देखकर पाठकोंके दिलम प्रश्न हो सकता है कि इतनी मदद मिलनेपर भी पुस्तकका
मून्य इतना क्यों रक्खा गया ? इसका सबा समाधान करना आवउयक है। मण्डलका उद्देश्य यह है कि जहाँ तक हो मके कम मृल्यमें
हिंदी भाषामें जैन धार्मिक प्रन्थ सुलभ कर दियं जायें। ऐसा उद्देश्य
होनेपर भी, मण्डल लेखक पण्डितोंस कभी ऐसी जल्दी नहीं कराता,
जिसमें जल्दीके कारण लेखक अपने इच्छानुसार पुस्तकको न लिख
सके। मण्डलका लेखक पण्डितोंपर पूरा भरोसा है कि वे खुद अपने
शौकसं लेखनकार्यको करते हैं, इसिलये वे न ता समय ही यथा
बिता सकते हैं और न अपनी जानिवसं लिखनेमें कोई कसर ही
एठा रखते हैं। अभीतक लेखनकार्यमें मण्डल और लेखकका व्यापारिक
सम्बन्ध न होकर साहित्यसेवाका नाता रहा है, इसिलये यथेष्ट वाचन,
मनन आदि करनेमें लेखक स्वतन्त्र रहते हैं। यही कारण है कि पुस्तक
सैयार होनेमें अन्य सर्थाओंकी अपन्ना अधिक विलम्म होता है।

पर इस अधिक विलम्बका फल भी मिल जाता है। जिसके छिये हम इस पुस्तकके अधिकारियोंसे इतना ही निवेदन करते हैं कि वे एक बार इस पुस्तकको साङ्गोपाझ पढ़ छेवें। इसके सिवाय लड़ाईक दिनोंमें बहुत मेंहगीके समय कागज खरीदे गये, छपाई आदिका चार्ज कितना बढ़ गया है, यह बात कौन नहीं जानता ? छपवाने-केलिये गुजरातसे पं० सुखलालजी आदिका काशी जाना और वहाँ रहना, यह भी व्ययसाध्य है। इन सव कारणोंसे इस पुस्तकके प्रका-शित होनेतकमे मण्डलको बहुत खर्च पड़ा है। ऊपर जितनी मदद-का उल्लेख किया गया है, वह सब कागज, छपाई, वॅधवाई और संशोधनके लिये लगभग काफी है। सिर्फ लिखवाईके कामके लिये पिडतोके निमित्त जो खर्च हुआ है, उसीकी दृष्टिसे पुस्तकका यह मूल्य रक्खा गया है। यह कीन नहीं जानता कि पुस्तकें विकनेका क्षेत्र जैनसमाजमें बद्धत ही छोटा है। दूसरे, पुस्तक यदि वत्त्वज्ञान-विषयक हो तो उसके अधिकारी कितने ? तीसरे, गुजराती जानने-वाले जैनोंकी बड़ी संख्यामें हिन्दी पुस्तककी पहुँच भी कम। चौथे, कुछ पुस्तकें तो खास-खास स्थानोंमें, खास-खास व्यक्तियोंको भेट भी देनी पड़ती हैं, इत्यादि अनक कारणोंसे इस पुस्तकका इतना मूल्य रक्ला गया है। जो पाठक हमे जानते हैं, उनको मण्डलकी ओरसे इतना ही विश्वास दिलाया जा सकता है कि मण्डलका चदेरय अर्थ-संप्रह नहीं, सिर्फ धार्मिक आदि साहित्यका प्रचार ही है। जैसा कि मण्डलका इरादा है, वैसा लेखक, संशोधक, छापेखाने आदिका एक ही स्थानमे प्रबन्ध होता, तब तो अवस्य कुछ खर्च कम पड़ता; पर कई कारणोंसे अभी ऐसा नहीं हो सका है, तवतक मण्डलने यही विचार कर रक्खा है कि चाहे खर्च और कठिनाई अधिक भी हो.

#### [ 4 ]

पर किसी भी तरह काम चाल रक्खा जाय। आशा है, ऐसे ही चलते-चलते आगे कोई अनुक्लता हो जायगी, जिसमें मण्डल अपना पूरा चरेरय सरलतासे सिद्ध कर सके। अभी तो चुप वैठनेसे कुछ करने-की नीति ही अच्छी है।

निवंदक—

डालचन्द् जोहरी।

मन्त्री चात्मानन्द जैन पुस्तक मचारक मण्डल,
रोशन मुद्दला, भागरा।

## निवदन।

इस पुस्तकका टेखक मैं हूँ, इसाछिये इसके सम्मन्धमे दो-चार व्याव क्यक बात सुझको कह देनी हैं। करीव पाँच साल हुए यह पुस्तक लिखकर छापनेको दे दी गई, पर कारणवश वह न छप सकी । मैं भी पूनामे छैटिकर आगरा आया। पुस्तक न छपी देखकर और टेखनविषयक मेरी अभिरुचि कुछ वढ़ जानेक कारण मैंने अपने मित्र और मण्डलके मन्त्री वावू डालचंदजीसे अपना विचार शकट किया कि जो यह पुस्तक छिसींगई है, उसमे परिवर्तन करने-का मेरा विचार है। उक्त बाबूजीने अपनी उदार प्रकृतिके अनुसार यही उत्तर दिया कि समय व सर्च-की परवा नहीं, अपनी इच्छाके अनुसार पुस्तकका निःसंकोच भावसे तैयार की जिये। इस उत्तरसे उत्माहित होकर मैंने थोडेसे परिवर्तनके स्थानमे पुस्तकका बिलकुल दुवारा ही लिख हाला। पहले नीटे नहीं थीं, पर दुवारा लेखनमे कुछ नोटे ढिस्वनेके उपरान्त भावार्थका क्रम भी बदल दिया। एक तरफ छपाईका ठीक सुभीता न हुआ और दूसरी तरफ नवीन वाचन तथा मनन-का अधिकाधिक अवसर मिला। लेखन कार्यमें मेरा और मण्डलका सम्बन्ध व्यापारिक तो था ही नहीं, इसलिये विचारने और छिखनेमें में स्वस्थ ही था और अव भी हूँ। इतनेमें मेरे मित्र रम-णलाल आगरा आये और सहायक हुए। उनके अवलोकन और अनु-भवका भी मुझे सविशेष सहारा मिला। चित्रकार चित्र तैयार कर उसके प्राहकको जबतक नहीं देता, तबसक उसमे कुछ-न-कुछ ≈यापन छानेकी चेष्टा करता ही गहता है। मेरी भी वही दशा हुई।

छपाईमें जैसे-जैसे विलम्ब होता गया, वसे-वैसे कुछ-न-कुछ सुधारने-का, नवीन भाव दाखिल करनेका और अनेक स्थानों में कम वटलते रहनेका प्रयत्न चाल ही रहा। अन्य कार्य करते हुए भी जब-कभी नवीन कल्पना हुई, कोई नई बात पढ़नेमें आई छोर प्रस्तुत पुस्तकके-लिये उपयुक्त जान पड़ी, तभी उसको इस पुस्तकमें स्थान दिया। यही कारण है कि इस पुस्तकमे अनेक नोटें और अनेक परिशिष्ट विविध प्रासाद्धिक विषयपर लिखे गये हैं। इस तरह छपाईके विल-म्बसे पुस्तक प्रकट होनेमें बहुत अधिक समय लग गया। मण्डलको खर्च भी अधिक उठाना पड़ा और मुझको श्रम भी अधिक लगा, फिर भी वाचकोंको तो फायदा ही है, क्योंकि यदि यह पुस्तक जल्दी प्रकाशित हो जाती तो इसका रूप वह नहीं होता, जो आज है।

दूसरी वात यह है कि मैंने जिन प्रन्थोंका अवलोकन और मनन करके इस पुस्तकके लिखनेमें उपयोग किया है, उन प्रन्थोंकी तालिका साथ दे दी जाती है, इससे में बहुशुत होनेका दावा नहीं करता, पर पाठकोंका ध्यान इस ओर खींचता हूँ कि उन्हें इस पुस्तकमें किन और कितने प्रन्थोंका कम-से-कम परिचय मिलेगा। मूल प्रन्थके साधारण अध्यासियोंकेलिये अर्थ और भावार्थ लिखा गया है। कुछ विशेष जिज्ञासुओंकेलिये साथ-ही-साथ उपयुक्त स्थानोंमें नोटें दी हैं, और विशेषदर्शी विचारकोंकेलिये खास-खास विषयोंपर विस्तृत नोटें लिखकर उनको प्रन्थ-गत्त तीनों अधिकारके बाद कमशः परिशिष्टक्त में दे दिया है। उक्त छोटी और बड़ी नोटो-में क्या-क्या बात है, उसका संकलन खतौनीके तौरपर आर्खिरी चार परिशिष्टोंमें किया है। इसके बाद जिन पारिभाषिक शब्दोंका मैंने अनु-वादमें उपयोग किया है, उनका तथा मूल प्रन्थके शब्दोंका इस तरह

दी कीप दिये हैं। अनुवादके आरम्भम एक विस्तृत प्रस्तावना दी है, जिसमें गुणस्थानके ऊपर एक विस्तृत निवन्ध है और साथ ही विदिक्त तथा वीद दर्शनमें पाय जानेवाल गुणस्थान-सदश विचारोंका दिग्दर्शन कराया है। मेरा पाठकोंसे इतना ही निवेदन है कि सबसे पहले अन्तिम चार परिशिष्टोंको पढ़े, जिससे उन्दे कौनसा-कौनसा विपय, किस-किम जगह देखने योग्य है, इसका साधारण खबाल आ जायगा। आर पीछे प्रम्तावनाको, खासकर उसके गुणस्थान-सम्बन्धी विचारवाल भागको एकाग्रतापूर्वक पढ़ें, जिससे आध्या-सिक प्रगतिक कमका वहुत-कुछ वोध हो सकेगा।

तीसरी वात कृतहाता प्रकाश करनेकी है। श्रीयुत् रमणीकलाल मगनलाल मोटी बी॰ ए० में मुझको वड़ी सहायता मिली है। गरे सहत्य सखा प० भगवानदाम हरखचन्द और भाई हीराचन्द देव-चन्द्रने लिखित कापी देखकर उसमें अनेक जगह सुधारणा की है। द्यारचेता मिन्न पं० भामण्डलदेवने संशोधनका बोझा उठाकर उस सम्बन्धकी मेरी चिन्ता बहुत अशोंमें कम कर दी। यदि उक्त महाशयोंका महारा मुझे न मिलता तो यह पुस्तक वर्तमान स्वरूपमें प्रस्तुत करनेकेलिये कममें कम में तो असमये ही था। इस कारण

अन्तमें बुटिकं सम्बन्धमें कुछ कहना है। विचार व मनन करके छिखनमें भरमक मावधानी रखनेपर भी कुछ कमी रह जानेका अवश्य सम्भव है, क्योंकि मुझको तो दिन व दिन अपनी अपूर्णताका ही अनुभव होता जाता है। छपाईकी बुद्धिकी ओर मेरा अधिक खयाल था, तदनुकूल प्रयास और खर्च भी किया, पर लाचार, वीमार होकर काशीसे अहमदाबाद चले आनेके कारण तथा प्रस्तावनाका भाग तो विलक्क परोक्षतामें छपनेक कारण कुछ गलितयाँ छपाईमें अवश्य रह गई हैं, जिनका दु स्व वाचकोंकी अपेक्षा मुझको ही अधिक है। इसिछिये विचारशील पाठकोंसे यह निवंदन है कि वे बुटियाँ सुधार लेवे, अगर वे मुझको सूचना देगे तो में उनका कृतक रहूँगा।

भावनगर सवत् १९७८ फाल्गुन शुक्रा चतुर्थी ।

निवेदक— सुखलाल संवती !

# जिन पुस्तकोंका उपयोग प्रस्तुत अनुवादमें हुआ है, उनकी सूची।



कर्ता । प्रन्य नाम । **आचाराङ्गीनयुक्ति** भद्रबाहुस्वामी शीलाङ्काचार्य टीका स्त्रकृदाङ्गीनर्युक्ति भद्रवाहुस्वामी टीका शीलाङ्काचार्य सुधर्मस्वार्मा भगवतीसुत्र **अभयदेवसू**रि टीका **आवरयकीन्युंकि** भद्रबाहुस्वामी टीका हरिभद्रसुरि नर्न्दासूत्र द्ववाचक मलयगिरि टीका सुधर्मस्वामी **उपासकद्शाङ्ग** आर्ष औपपातिकोपाङ्ग आर्ष अनुयोगद्वार मलधारी हेमचन्द्रसूरि टीका आर्प जीवामिगम

**ज्यामाचाये** त्रज्ञापनोपा**ङ्ग** पूर्व ऋर्षि चूर्णि मलयगिरि टीका 53 आर्प **उत्तराध्ययनसूत्र** वादिवेताल शान्तिसूरि टीका विशेषावश्यक भाष्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण मलधारी हेमचन्द्रसूरि टीका " विशेषणवती जिनभद्रगणि श्रमाश्रमण ध्यानशतक " " बृहत्सप्रहणी " टीका मलयगिरि सम्मतितर्क सिद्धसेन दिवाकर द्वात्रिंशिका **उमास्वा**ति प्रशसरति तत्त्वार्थसूत्र " भाष्य ,, वृत्ति सिद्धसेन सर्वार्थसिद्धि पूज्यपादाचार्य राजवार्त्तिक अकलङ्कदेव कर्मप्रकृतिचुर्णि पूर्वाचार्य टीका यशोविजयोपाध्याय " चन्द्रिषमहत्तर पञ्चसंप्रह 'टीका मलयगिरि पूर्वाचार्य श्राचीन बन्धस्वामित्व

| प्राचीन चतुर्थ कर्मप्रन्थ           | जिनवरुलभगणि          |
|-------------------------------------|----------------------|
| ,, भाष्य                            | पूर्वाचार्य          |
| ,, टीका                             | हरिभद्रसूरि          |
| "                                   | मलयगिरि              |
| प्राचीन पद्धम कर्मप्रन्थबृहरुनूर्णि | पूर्वाचार्य          |
| मप्रतिकाचूर्णि                      | 17                   |
| नव्य द्वितीय कर्मप्रन्य             | देवेन्द्रसूरि        |
| तज्य तृतीय कंमग्रन्थ(बन्धस्वामित    | व) .,                |
| नव्य चतुर्थ कर्मप्रन्थ स्त्रोपध टीक | ī ,,                 |
| नन्य पश्चम कर्मप्रन्थ               | <b>,.</b>            |
| नन्य कर्मप्रनथका टवा                | जयसंगिसूरि           |
| ** 53 53                            | जीवविजय              |
| नन्य प्रथम कर्मप्रन्थ हिंदीभाषान्तर | प० त्रजलाल           |
| म्क्ष्मार्विचारसारोद्धार            | जिन <b>व</b> ल्लभगणि |
| धर्मसंत्रहणी                        | <b>हारिभद्रसूरि</b>  |
| पन्च शक                             | • 7                  |
| <b>लिलतोवस्तरा</b>                  | ,,                   |
| ,, पञ्जिका                          | मुनिचन्द्रसूरि       |
| योगशान्त्र ,                        | हेमचन्द्राचार्य      |
| लंकप्रकाश                           | विनयविजयोपाध्याय     |
| गाम्त्रवात्तीस <u>मुच</u> यटीका     | यशोविजयोपाष्याय      |
| ब्रानमार खष्टक                      | <b>&gt;</b>          |
| द्वात्रिशत्द्वात्रिंशिका            | 1; 77                |
| अध्यात्ममतपरीक्षा टीका              | 13 33                |

यशोविजयोपाध्याय -क्यानविम्दु मानविजयोपाध्याय धर्मसंप्रह समयसुन्दरोपाध्याय विशेषशतक यशोविजयोपाध्याय द्रव्यगुणपर्यायरास देवचन्द्र नयचकसार **आगमसार** जैनतत्त्वाद्शे विजयानन्दसूरि कुन्दकुन्दाचार्य नियमसार नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती **ल**िधसार त्रिलोकसार 27 गोस्मटसार द्रव्यसंप्रह कुन्दकुन्दाचार्य षट्पाहुस प्रमेयकमलमार्तण्ड प्रभाचन्द्राचार्य प्रो० सि० वी० राजवाहे मिंड्समिनकाय मराठीभाषान्तर दीघनिकाय 13 साख्यद्शेन कपिलर्षि पातक्जलयोगदर्शन पतञ्जिल व्यासर्षि भाष्य वृत्ति वाचस्पति यशोविजयोपाध्याय " पूर्वर्षि योगवासिष्ठ महर्षि व्यास महाभारत पूर्व-ऋषि **इवेताइबवरोपनिषद्** 

### [ 4 ]

सगवद्गीता वैशेषिकद्शेन स्यायद्शेन

कणाद गौतम ऋषि

**सुभाषितरत्नमाण्डागार** 

काव्यमीमांसा

राजशेखर

महर्षि न्यास

मानवसंतितशास्त्र भिल्डन्सं पाछी भँगेजी कोष



# प्रस्तावनाका विषयक्रम ।

| विषय         | . 1        |               |        |            |       | वृष्ट ।   |
|--------------|------------|---------------|--------|------------|-------|-----------|
| नाम          | •••        | •••           | •••    | •••        | • • • | १         |
| संगति        | •••        | •••           | •••    | • • •      | ••    | ર્        |
| प्राचीन और   | नवीन च     | तुर्ध कर्मप्र | न्य    |            | ••    | ર         |
| चौया कमप्रन  |            |               |        | ाया गोम्मट | सार   | ષ્ટ       |
| विषय-प्रवेश  | •••        | •••           | •••    | • • •      | •••   | ξ         |
| गुणस्थानका   | विशेष स्व  | रूप           | •••    | •••        | •••   | १०        |
| दर्शनान्तरके | साथ लेन    | द्शंनका स     | ताम्य  | • • •      | • •   | ३२        |
| योग सम्बन्धं | ो विचार    | • •           | •••    | •          | •••   | છુધ્      |
| योगके भेद स  | और उनक     | ा आधार        | • •    | • •        | •••   | ४८        |
| योगके उपाय   | और गुण     | ारवानोमें र   | योगावत | ार         | • •   | ષ્ટવ      |
| पूर्व सेवा आ |            |               |        | • •        | •••   | <b>પર</b> |
| योगजन्य वि   | मृतियाँ    | •••           | •••    | •••        | ••    | <br>५३    |
| गुणस्थान जैर | षा वौद्ध व | गास्त्रगत वि  | चार    | •••        | ••    | લક        |

#### प्रस्तावना ।

--:\*:---

#### नाम।

प्रस्तुत प्रवरणका 'चौथा कर्मश्रन्थ' यह नाम प्रसिद्ध है, किन्तु इसका असली नाम पडशीतिक है। यह 'चौथा कर्मश्रन्थ' इसलिये कहा गया है कि छह कर्मश्रन्थों में इसका नम्बर चौथा है; श्रीर 'यडशीतिक' नाम इसलिये नियत है कि इसमें मृल गाथाएँ छियासी है। इसके सिवाय इस प्रकरणको 'स्टमार्थ विचार' भी कहते हैं, सो इसलिये कि श्रन्थकारने श्रन्थके श्रन्तमें "सुद्दुमत्य वियारो" शब्द-का उन्लेख किया है। इस प्रकार देखनेसे यह स्पष्ट ही मालूम होता है कि प्रस्तुत प्रकरणके उक्त तीनों नाम श्रन्वर्थ—सार्थक हैं।

यद्यपि रयावाली प्रति जो श्रीयुत् भीमसी माणिक द्वारा 'निर्णय-सागर प्रेस, वम्बई' से प्रकाशित 'प्रकरण रहाकर चतुर्थ भाग' में छुपी है, उसमें मृल गाथाश्रोंकी संख्या नवासी है, किन्तु वह प्रका-शक्की भूल है। क्योंकि उसमें जो तीन गाथाप दूसरे, तीसरे श्रीर चौथे नम्बर पर मृल रूपमें छुपी हैं, वे वस्तुतः मृल रूप नहीं हैं, किन्तु प्रस्तुत प्रकरणकी विषय-संग्रह गाथाप हैं। श्रर्थात् इस प्रक-रणमें मुख्य क्या क्या विषय हैं श्रीर प्रत्येक मुख्य विषयसे सम्बन्ध रम्ननेवाले अन्य कितने विषय हैं, इसका प्रदर्शन करानेवाली वे गाथाप हैं। अतपव प्रन्थकारने उक्त तीन गाथाप खोपन टीकामें उद्गत की हैं, मृल रूपसे नहीं ली हैं श्रीर न उनपर टीका की है।

1

1

## संगति ।

पहले तीन कर्मग्रन्थों के विषयों की संगति स्पष्ट है। मर्थात् पहले कर्मग्रन्थमें मूल तथा उत्तर कर्म प्रकृतियों की संख्या और उनका विपाक वर्णन किया गया है। दूसरे कर्मग्रन्थमें प्रत्येक गुण्छानको लेकर उसमें यथासम्भव वन्ध, उद्दय, उदीरणा और सत्तागत उत्तर प्रकृतियों की संख्या वतलाई गई है और तीसरे कर्मग्रन्थमें प्रत्येक मार्गणाखानको लेकर उसमें यथासम्भव गुण्छानों के विपयमें उत्तर कर्मग्रकृतियों का वन्धसामित्व वर्णन किया है। तीसरे कर्मग्रन्थमें मार्गणाखानों गुण्छानों को लेकर वन्धसामित्व वर्णन किया है। तीसरे कर्मग्रम्थमें मार्गणाखानों गुण्छानों को लेकर वन्धसामित्व वर्णन किया है सही, किन्तु मूलमें कहीं भी यह विपय स्वतन्त्र क्रपसे नहीं कहा गया है कि किस किस मार्गणाखानमें कितने कितने और विन-किन गुण्स्थानोंका सम्भव है।

श्रतपव चतुर्थ कर्मश्रन्थमें इस विपयका प्रतिपादन किया है श्रीर उक्त जिल्लासाकी पूर्ति की गई है। जैसे मार्गणास्थानों में गुण्स्थानों की जिल्लासा होतो है. वैसे ही जीवस्थानों में गुण्स्थानों की श्रीर गुण्स्थानों में जीवस्थानों की भी जिल्लासा होती है। इतना ही नहीं, विक जोवस्थानों में योग, उपयोग श्रादि श्रन्थान्य विपयों की तथा गुण्स्थानों में योग, उपयोग श्रादि श्रन्थान्य विपयों की तथा गुण्स्थानों योग, उपयोग श्रादि श्रन्थान्य विपयों की तथा गुण्स्थानों योग, उपयोग श्रादि श्रन्थान्य विपयों की तथा गुण्स्थानों योग, उपयोग श्रादि श्रन्थान्य विपयों की भी जिल्लासा होती है। इन सब जिल्लासा मों की पूर्ति के लिये चतुर्थं कर्मश्रन्थकी रचना हुई है। इसीसे इसमें मुख्यतया जीवस्थान, मार्गणास्थान, श्रीर गुण्स्थान, ये तीन श्रधिकार रक्षे गये हैं। श्रीर प्रत्येक श्रधिकार में क्रमशः श्राट, छह तथा दस विषय वर्णित हैं, जिनका निर्देश पहलो गाथाके भावार्थमें पृष्ठ २ पर तथा स्फुट नोटमें संग्रह गाथाओं के द्वारा किया गया है। इसके सिवाय प्रसंग

वश इस प्रन्थमें प्रन्थकारने भावोंका ग्रौर संख्याका भी विचार किया है ।

यह प्रश्न हो ही नहीं सकता कि तीसरे कर्मश्रन्थकी संगतिके अनुसार मार्गणास्थानों में गुणसानों मात्रका प्रतिपादन करना आवश्यक होने पर भी, जैसे अन्य अन्य विषयोंका इस ग्रन्थमें अधिक वर्णन किया है, वैसे और भी नये नये कई विषयोंका वर्णन इसी ग्रन्थमें क्यों नहीं किया गया ? क्योंकि किसी भी एक ग्रन्थमें सब विषयोंका वर्णन असम्भव है। अतएव कितने और किन विषयोंका किस कमसे वर्णन करना, यह ग्रन्थकारकी इच्छा पर निर्भर है; अर्थात् इस वातमें ग्रन्थकार खतन्त्र है। इस विषयमें नियोग-पर्यनियोग करनेका किसीको अधिकार नहीं है।

## प्राचीन और नवीन चतुर्थ कर्मग्रन्थ।

'पडशीतिक' यह मुख्य नाम दोनोंका समान है, क्योंकि गाथाओंकी संस्वा दोनोंमें बरावर छियासी ही है। परन्तु नवीन प्रन्थकारने
'स्टमार्थ विचार' ऐसा नाम दिया है और प्राचीनकी टीकाके
अन्तमें टीकाकारने उसका नाम 'आगिमक वस्तु विचारसार'
दिया है। नवीनकी तरह प्राचीनमें भी मुख्य अधिकार जीवस्थान,
मार्गणास्थान और गुणस्थान, ये तीन ही हैं। गौण अधिकार भी
जैसे नवीन क्रमशः आठ, छह तथा दस हैं, वैसे ही प्राचीनमें भी
हैं। गाथाओंकी संख्या समान होते हुए भी नवीनमें यह विशेषता
है कि उसमें वर्णनशैली संनिप्त करके प्रन्थकारने दी और विषय
विस्तारपूर्वक वर्णन किय हैं। पहला विषय 'भाव' और दूसरा
'संख्या' है। इन दोनोंका सक्दप नवीनमें सविस्तर है और प्राचीनमें
विल्कुल नहीं है। इसके सिवाय प्राचीन और नवीनका विषयसाम्य तथा क्रम-साम्य वरावर है। प्राचीन पर टीका, टिप्पणी,

विवरण, उद्गार, भाष्य भादि ज्याच्याएँ नवीनकी अपेदा अधिक हैं। हाँ, नवीन पर, जैसे गुजराती टवे हैं, वैसे प्राचीन पर नहीं हैं।

इस सम्बन्धकी विशेष जानकारीके लिये श्रर्थात् प्राचीन और नवीन पर कौन-कौन सी व्याख्या किस-किस भाषामें और किसी किसकी वनाई हुई है, इत्यादि जाननेके लिये पहले कर्मप्रन्थके श्रारम्भमें जो कर्मविषयक साहित्यकी तालिका दी है, उसे देख लेना चाहिये।

## चौथा कर्मग्रन्थ और आगम, पंचमंग्रह तथा गोम्मटसार ।

यद्यपि चौथे कर्मप्रनथका कोई-कोई (जैसे गुण्स्थान आदि) वैदिक तथा बौद्ध साहित्यमें नामान्तर नथा प्रकारान्तरसे वर्णन किया हुआ मिलता है, तथापि उसकी समान कोटिका कोई खास प्रन्थ उक्त दोनों सम्प्रदायोंके साहित्यमें दिष्टगोचर नहीं हुआ।

जैन-साहित्य श्वेताम्वर ग्रीर दिगम्बर, दो सम्प्रदायों में विभक्त है। श्वेताम्वर-सम्प्रदायके साहित्यमें विशिष्ट विद्वानोंकी कृति सक्ष्य 'श्रागम' ग्रीर 'पञ्चसंग्रह' ये प्राचीन ग्रन्य ऐसे हैं, जिनमें कि चौथे कर्मग्रन्थका सम्पूर्ण विषय पाया जाता है, या यों कहिये कि जिनके श्राधारपर चौथे कर्मग्रन्थकी रचना ही की गई है।

यद्यपि चौथे कर्मग्रन्थमें श्रौर जितने विषय जिस कमसे वर्णित हैं, वे सब उसी कमसे किसी एक श्रागम तथा पञ्चसंग्रहके किसी एक भागमें वर्णित नहीं हैं, तथापि भिन्न-भिन्न श्रागम श्रौर पञ्च-संग्रहके भिन्न-भिन्न भागमें उसके सभी विषय लगमग भिल जाते हैं। चौथे कर्मग्रन्थका कौनसा विषय किस श्रागममें श्रौर पञ्च-संग्रहके किस भागमें श्राता है, इसकी स्चना प्रस्तुत शनुवादमें उस उस विषयके प्रसगमें टिप्पणीके तौर पर यथासंमव कर दी गई है, जिससे कि प्रस्तुत प्रन्थके अभ्यासियोंको आगम और पञ्च-संप्रदके कुछ उपयुक्त स्थल मालूम हो तथा मतभेद और विशेष-ताएँ झात हो।

प्रस्तुत ग्रन्थके ग्रभ्यासियोंके लिये ग्रागम ग्रीर पञ्चसंग्रहका परिचय करना लाभदायक है, क्यांकि उन ग्रन्थोंके गौरवका कारल सिर्फ उनकी प्राचीनता ही नहीं है, यिक उनकी विषय-गम्मीरता तथा विषयस्फुटता भी उनके गौरवका कारल है।

'गोम्मटसार' यह दिगम्बर सम्प्रदायका कर्म-विषयक एक प्रति-छित ग्रन्थ है, जो कि इस लमय टुंडपलब्ध है। यद्यपि वह श्वेता-म्बरीय ग्रागम तथा पञ्चसंग्रहकी अपेक्षा बहुत अर्वाचीन है, फिर भी उसमें विषय-चर्णन, विषय-विभाग और प्रत्येक विषयके लक्षण बहुन स्फुट हैं। गोम्मटसारके 'जीवकाएड' और 'कर्मकाएड', ये मुख्य दो विभाग हैं। चौथे कर्मग्रन्थका विषय जीवकाएडमें ही है और वह इससे बहुत बड़ा है। यद्यपि चौथे कर्मग्रन्थके सब विषय प्रायः जीवकाएडमें चिर्णित हैं, तथापि दोनोंकी वर्णनशैली बहुत ग्रंशोंमें भिन्न है।

जीवकाएडमें मुख्य वीस प्ररूपणाएँ है:—१ गुणस्थान, १ जीव-ध्यान, १ पर्याप्ति, १ प्राण्, १ संज्ञा, १४ मार्गणाएँ और १डपयोग, कुल धीस। प्रत्येक प्ररूपणका उसमें बहुत विस्तृत और विशद वर्णन है। अनेक स्थलीमें चौथे कर्मप्रनथके साथ उसका मतभेद भी है।

इसमें सन्देह नहीं कि चौथे कर्मग्रन्थके पाठियोंके लिये जीवन् काएड एक खास देखनेकी वस्तु है, क्योंकि इससे श्रनेक विशेष बातें मालूम हो सकती हैं। कर्मधिषयक श्रनेक विशेष बातें जैसे श्वेताम्बरीय श्रन्थोंमें लभ्य हैं, वैसे ही श्रनेक विशेष बातें, दिगम्बरीय श्रन्थोंमें भी लभ्य हैं। इस कारण दोनों सम्प्रदायके विशेष जिश्वासुश्रोंको एक दूसरेके समान विषयक ग्रन्थ श्रवश्य देखने चाहिएँ। इसी ग्रिभिप्रायसे श्रतुवादमें उस उस विषयका साम्य और वैषम्य दिखानेके लिये जगह-जगह गोम्मटसारके श्रनेक उपयुक्त स्थल उद्धृत तथा निर्दिष्ट किये हैं।

## विषय-प्रवेश ।

जिशासु लोग जब तक किसी भी श्रन्थके प्रतिपाद्य विषयका परिचय नहीं कर लेते तब तक उस प्रन्थके श्रध्ययनके लिये प्रवृत्ति नहीं करते । इस नियमके श्रनुसार प्रस्तुत ग्रन्थके श्रध्ययनके निमित्त योग्य अधिकारियोंकी प्रवृत्ति करानेके लिये यह श्रावश्यक है कि श्रुक्षमें प्रस्तुत ग्रन्थके विषयका परिचय कराया जाय । इसी-को "विषय-प्रवेश" कहते हैं।

विषयका परिचय सामान्य श्रौर विशेष दो प्रकारसे कराया जा सकता है।

- (क) ग्रन्थ किस तात्पर्यसे बनाया गया है; उसका मुख्य विषय पया है और वह कितने विभागों में विभाजित है; प्रत्येक विभागसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य कितने-कितने और कौन-कौन विषय हैं; इत्यादि वर्णन करके ग्रन्थके शब्दात्मक कलेवरके साथ विषय-क्षप आत्माके सम्बन्धका रूपप्टीकरण कर देना श्रर्थात् ग्रन्थका प्रधान और गौण विषय प्या प्या है तथा वह किस-किस कमसे वर्णित है, इसका निर्देश कर देना, यह विषयका सामान्य परिचय है।
- (स्त) लच्चण द्वारा प्रत्येक विषयका खरूप बतलाना यह उसका विशेष परिचय है।

प्रस्तुत ग्रन्थके विषयका विशेष परिचय तो उस-उस विषयके वर्णन-स्थानमें ही यथासम्भव मूलमें किंवा विवेचनमें करा दिया गया है। श्रतपव इस जगह विषयका सामान्य परिचय कराना ही श्रावश्यक पर्व उपयुक्त है।

प्रम्तुत प्रन्थ बनानेका तात्पर्य यह है कि सांसारिक जीवोंकी
भिन्न भिन्न भवस्या औंका वर्णन करके यह वतलाया जाय कि श्रमुकअमुक अवस्थायं भौपाधिक, वैभाविक किंवा कर्म-कृत होनेसे
अस्यायी तथा हेय हैं: और श्रमुक अमुक अवस्था स्वाभाविक होनेके
कारण स्थायी तथा उपाटेय है। इसके सिवा यह भी वतलाना है
कि, जीवका स्वभाव प्रायः विकाश करनेका है। अतएव वह श्रपने
स्वभावके श्रमुसार किस प्रकार विकास करता है और नद्द्रारा
औपाधिक श्रवस्थाओंको त्याग कर किस प्रकार स्वाभाविक
शक्तियोंका श्राविभाव करता है।

इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये प्रस्तुत प्रन्थमें मुख्यतया पाँच विषय वर्णन किये हैं:—

(१) जीवस्थान, (२) मार्गणास्थान, (३) गुणस्थान, (४) भाव श्रीर (५) संख्या।

द्रनमसे प्रथम मुख्य तीन विषयों से साथ अन्य विषय भी विष्णित हैं.— जीवस्थानमें (') गुणस्थान, (२) योग, (३) उपयोग, (४) लेग्या, (५) वन्ध, (६) उदय, (७) उदीरणा और (६) सत्ता ये आह विषय विष्णित हैं। मार्गणास्थानमें (१) जीवस्थान, (२) गुणस्थान, (३) योग, (४) उपयोग, (५) लेग्या और (६) अहण बहुत्व, ये छः विषय विष्णत है। तथा गुणस्थानमें (१) जीवस्थान, (२) योग, (३) उपयोग, (४) लेश्या, (५) वन्ध हेतु, (६) वन्ध, (७) उदय, (८) उदीरणा, (४) लेश्या, (५) वन्ध हेतु, (६) वन्ध, (७) उदय, (८) उदीरणा, (८) सत्ता और (१०) अहण बहुत्व, ये दस विषय विष्णत हैं। विछले दो विषयोंका अर्थात् भाव और संरयाका वर्णन अन्य अन्य विषयके वर्णनसे मिश्रित नहीं है, अर्थात् उन्हें लेकर अन्य कोई विषय वर्णन नहीं किया है।

इस तरह देखा जाय तो प्रस्तुत प्रन्थके शब्दात्मक कलेवर है मुख्य पाँच हिस्से हो जाते हैं।

पहिला हिस्सा दूसरी गाथासे द्याठवी गाथा तकका है, जिसमें जीवस्थानका मुख्य वर्णन करके उसके सम्बन्धी उक्त आठ विषयोंका वर्णन किया गया है। दूसरा हिस्सा नवीं गाथासे लेकर चौवालिसवीं गाथा तकका है, जिसमें मुख्यतया मार्गणास्यानकों लेकर उसके सम्बन्धसे छः विषयोंका वर्णन किया गया है। तीमरा हिस्सा पैतालीसवीं गाथासे लेकर त्रेसठवीं गाथा तकका है, जिसमें मुख्यतया गुण्स्यानकों लेकर उसके आश्रयसे उक्त दम विषयोंका वर्णन किया गया है। चौथा हिस्सा चौंसठवीं गाथासे लेकर सत्तरवीं गाथा तकका है, जिसमें केवल भावींका वर्णन है। पाँचवाँ हिस्सा इक्षहत्तरवीं गाथासे छियासीवीं गाया तकका है, जिसमें केवल भावींका वर्णन है। पाँचवाँ हिस्सा इक्षहत्तरवीं गाथासे छियासीवीं गाया तकका है, जिसमें केवल भावींका वर्णन है। किसमें मिर्फ संख्याका वर्णन है। संर्थाके वर्णनके साथ ही प्रनथकी समाप्ति होती है।

जीवस्थान श्रादि उक्त मुख्य तथा गोण विषयोंका स्वरूप पहली गाथाके भावार्थमें लिख दिया गया है, इसलिये फिरसे यहाँ लिखने-की जरूरत नहीं हैं। तथापि यह लिख देना श्रावश्यक है कि प्रस्तुत श्रन्थ बनानेका उद्देश्य जो ऊपर लिखा गया है, उसकी सिद्धि जीवस्थान श्रादि उक्त विषयोंके वर्णनसे किस प्रकार हो सकती है।

जीवस्थान, मार्गणस्थान, गुण्स्थान म्रोर भाव ये सांसारिक जीवोंकी विविध ग्रवस्थाएँ हैं। जीवस्थान के वर्णन से यह मालूम किया जा सकना है कि जीवस्थान का चौदह अवस्थाएँ जाति-सापेच हैं किंवा शारीरिक रचना के विकास था इन्डियों की न्यूनाधिक संख्या पर निर्भर हैं। इसीसे सब कर्म-कृत या वैमाविक होने के कारण अन्तर्में हेय हैं। मार्गणास्थान के बोध से यह विदित हो जाता है कि समी मार्गणाएँ जीवकी स्वामाविक मवस्था-कप

नहीं हैं। केवलकान, केवलदर्शन, लायिकसम्यक्त्व, लायिक चारित्र और अनाहारकत्वके सिवाय धन्य सव मार्गणाएँ न्यूनाधिक रूपमें अस्वामाविक हैं। अतएव स्वरूपको पूर्णताके इच्छुक जीवोंके लिये अन्तमें वे हेय ही हैं। गुण स्थानके परिज्ञानसे यह कात हो जाता है कि गुणस्थान यह श्राध्यात्मिक उत्कान्ति करनेवाले श्रात्माकी उत्तरो- जर-विकास-स्वक भूमिकाएँ हैं। पूर्व-पूर्व भूमिकाके समय उत्तर- उत्तर भूमिका उपादेय होने पर भी परिपूर्ण विकास हो जानेसे वे सभी भूमिकाएँ श्राप हो श्राप छुट जाती हैं। भावोंकी जानकारी से यह निश्चय हो जाता है कि ज्ञायिक भावोंको छोड़ कर अन्य सब भाव चाहे वे उत्कान्ति कालमें उपादेय क्यों न हों, पर अन्तमें हेय ही हैं। इस प्रकार जीवका साभाविक सक्षप क्या है और श्रस्ताभविक क्या है, इसका विवेक करने के लिए जीवस्थान श्रादि उक्त विचार को प्रस्तुत श्रन्थमें किया गया है, वह श्राध्यात्मिक विचाके श्रभ्यासियोंके लिए धतीव उपयोगी है।

श्राध्यात्मिक ग्रन्थ दो प्रकारके हैं। एक तो ऐसे हैं जो लिर्फ श्रात्माके शुद्ध, श्रशुद्ध तथा मिश्रित खढ़पका वर्णन करते हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ दूसरी कोटिका है। श्रध्यात्म-विद्याके प्राथमिक श्रोर माध्यमिक श्रभ्यालियोंके लिये ऐसे ग्रन्थ विशेप उपयोगी हैं; क्योंकि उन श्रभ्यासियोंकी दृष्टि व्यवहार-परायण होनेके कारण ऐसे ग्रन्थोंके द्वारा ही क्रमशः केवल पारमार्थिक खद्धप-ग्राहिणी बनाई जा सकती है।

अध्यात्मिक-विद्यां प्रत्येक अभ्यासीकी यह खाभाविक जिज्ञासा होती है कि आत्मा किस प्रकार और किस कमसे आध्यात्मिक विकास करता है, तथा उसे विकासके समय कैसी-कैसी अवस्थाका अनुभव होता है। इस जिज्ञासाकी पूर्तिकी दृष्टिसे देखा जाय तो अन्य विषयोंकी अपेद्या गुणस्थानका महत्त्व अधिक है। इस खयालसे इस जगह गुण्णानका स्वरूप कुछ विस्तारके साथ लिखा जाता है। साथ ही यह भी वतलाया जायगा कि जैन-शास्त्रकी तरह वैदिक तथा वौद्ध-शास्त्रमें भी श्राध्यात्मिक विकासका कैसा वर्णन है। यद्यपि ऐसा करनेमें कुछ विस्तार अवश्य हो जायगा, तथापि नीचे लिखे जानेवाले विचारसे जिज्ञासुग्रांकी यदि कुछ भी ज्ञान-वृद्धि तथा रुचि-शुद्धि हुई तो यह विचार अनुपयोगी न समक्षा जायगा।

## गुणस्थानका विशेष स्वरूप।

गुणीं (श्रात्मशक्तियों) के स्थानीको श्रर्थात् विकासकी क्रमिक अवस्थाओंको गुणस्थान कहते हैं। जैनशास्त्रमें गुणस्थान इस पारि-भाषिक शब्दका मतलव श्रात्मिक शक्तियोंके द्याविभीवकी-उनके शुद्ध कार्यरूपमें परिणत होते रहनेकी तर-तम-भावापन्न श्रव-स्थात्रोंसे है। पर श्रात्माका वास्तविक स्वरूप शुद्ध-चेतना और पूर्णानन्दमय है। उसके ऊपर जवतक तीव श्रावरणोंके घने वाटलोंकी घटा छाई हो, तब तक उसका श्रसली स्वरूप दिखाई नहीं देता। किन्तु आवरणोंके क्रमशः शिथित या नष्ट होते ही उसका असली स्वरूप प्रकट होता है। जब आवरणोंकी तीवता आखिरी हहकी हो, तब आत्मा प्राथमिक अवस्थामें — अविकसित अवस्थामें पड़ा रहता है। श्रौर जब श्रावरण विल्कुल ही नप्ट हो जाते हैं, तब श्रातमा चरम अवस्था- गुद्ध रवरूपकी पूर्णतामें वर्तमान हो जाता है। जैसे जैसे श्रावरणोंकी तीव्रता कम होती जाती है, वैसे वैसे श्रातमा भी प्राथमिक अवस्थाको छोड़कर धीरे धीरे शुद्ध खरूपका लाभ करता हुआ चरम अवस्थाकी और प्रस्थान करता है। प्रस्थानके समय इन दो अवस्थाओंके बीच उसे अनेक नीची-ऊँची अव- स्थाओंका अनुभव करना पड़ता है। प्रथम अवस्थाको अविकास-की अथवा अध पतनकी पराकाष्ठा और चरम अवस्थाको विकास-की अथवा उत्कान्तिकी पराकाष्ठा समक्षना चाहिये। इस विकास-क्रमकी मध्यवर्तिनी सब अवस्थाओंको अपेक्षासे उच्च भी कह सकते हैं और नीच भी। अर्थात् मध्यवर्तिनी कोई भी अवस्था अपनेसे अपवाली अवस्थाकी अपेक्षा नीच और नीचेवाली अवस्थाकी अपेक्षा उच्च कही जा सकती है। विकासकी और अग्रसर आत्मा वस्तुतः उक्त प्रकारकी सख्यातीत आध्यात्मिक भूमिकाओंका अनु-भव करता है। पर जैनशास्त्रमें सक्षेपमें वर्गीकरण करके उनके चौदह विभाग किये हैं, जो "चौदह गुणस्थान" कहलाते हैं।

सब आवरणोंमें मोहका आवरण प्रधान है। अर्थात् जब तक मोह बलवान् और तीव्र हो, तथ तक अन्य सभी आवरण बलवान् और तीव्र बने रहते हैं। इसके विपरीत मोह के निर्वल होते ही अन्य आवरणोंकी वैसी ही दशा हो जाती है। इसिक् आत्माके विकास करनेमें मुख्य वाधक मोहकी प्रबलता और मुख्य सहायक मोहकी निर्वलता समअनी चाहिये। इसी कारण गुणस्थानोंकी—विकास-क्रम-गत अवस्थाओंकी कल्पना मोह-शक्तिकी उत्कटता, मन्दता तथा अभाव पर अवलियत है।

मोहकी प्रधान शक्तियाँ दो हैं। इनमैसे पहली शक्ति, श्रात्माको दर्शन अर्थात् स्वरूप परकपका निर्णय किंवा जड़ चेतनका विभाग या विवेक करने नहीं देती; और दूसरी शक्ति श्रात्माको विवेक प्राप्त कर लेने पर भी तद्वुसार प्रवृत्ति श्रर्थात् श्रध्यास—पर परिण्रतिसे खुटकर सकप-लाभ नहीं करने देती। व्यवहारमें पैर पैरपर यह देखा जाता है कि किसी वस्तुका यथार्थ दर्शन बोध कर लेने पर ही उस वस्तुको पाने या त्यागनेकी चेष्टा की जाती है और वह सफल भी होती है। श्राध्यात्मिक-विकास-गामी श्रात्माके लिये भी मुख्य दो ही

कार्य हैं। पहला खरूप तथा पररूपका यथार्थ दर्शन किंवा भेदहान करना और दूसरा खरूपमें स्थित होना। इनमेंसे पहले कार्यको रोकनेवाली मोहकी शक्ति जैनशास्त्रमें "दर्शन-मोह" और दूसरे कार्यको रोकनेवाली मोहकी शक्ति "चारित्रमोह" कहलानी है। दूसरी शक्ति पहली शक्तिकी अनुगामिनी है। अर्थात् पहली शक्ति प्रवल हो, तव तक दूसरी शक्ति कभी निर्वल नहीं होनी; और पहली शक्ति के मन्द, मन्दनर और मन्दनम होते ही दूसरी शक्ति भी कमशः वैसी ही होने लगती है। अथवा यों कहिये कि एक वार आत्मा खरूप-दर्शन कर पावे तो फिर उसे स्वरूप-लाभ करनेका मार्ग प्राप्त हो ही जाता है।

श्रविपासित किंवा सर्वेथा श्रधःपतित प्रात्माकी श्रवरथा प्रथम गुण्स्थान है। इसमें मोहकी उक्त दोनों शक्तियोंके प्रवत्त होनेके कारण श्रात्माकी श्राध्यात्मिक स्थिति विल्कुल गिरी हुई होती है। इस भूमिकाके समय शातमा चाहे श्राधिमौतिक उत्कर्षे कितना ही क्यों न कर ले. पर उसकी प्रवृत्ति तास्विक लदयसे सर्वधा शून्य होती है। जैसे विग्म्रमणला मनुष्य पूर्वको पश्चिम मानकर गति करता है और अपने इष्ट स्थानको नहीं पाता; उसका सारा अम पक तरहसे वृथा ही जाता है, वैसे प्रथम भूमिकावाला आत्मा पर-रूपको स्वरूप समभ कर उसीको पानेके लिये प्रतिचण लाला-यित रहता है और विपरीत दर्शन या मिथ्यादृष्टिके कारण राग-द्वेपकी प्रवल चोटोंका शिकार वनकर तात्त्विक सुखसे वञ्चित रहता है। इसी भूमिकाको जैनशास्त्रमें "बिहरात्मभाव" किंवा "मिथ्या-दर्शन" कहा है। इस भूमिकामें जितने आतमा वर्तमान होते हैं, उन खर्बोकी मी आध्यातिमक स्थिति एक सी नहीं होती। अर्थात् सवके ऊपर मोहकी सामान्यतः दोनी शक्तियोंका आधिपत्य होने पर भी उसमें थोड़ा-बहुत तर-तम-भाव अवश्य होता है। किसी

पर मोहका प्रमाव गाढ़तम, किसी पर गाढ़तर और किसी पर उससे भी कम होता है। विकास करना यह प्रायः श्रात्माका स्वभाव है। इसलिये जानते या श्रनजानते, जब उस पर मोहका प्रभाव कम होने लगता है, तब वह कुछ विकासको श्रोर श्रप्रसर हो जाना है और तीवतम राग-छेपको कुछ मन्द करता हुआ मोह-की प्रथम शक्तिको छिन्न-भिन्न करने योग्य श्रात्मबल प्रकट कर लेता है। इसी स्थितिको जैनशास्त्रमें "श्रन्थिभेड" कहा है।

प्रिमेरका कार्य वडा ही विषम है। राग-द्रेपका नीवतम विष-प्रिन्थ-एक बार शिथिल व छिन्न-भिन्न हो जाय तो फिर वेड़ा पार हो नमस्तिये; खाँकि इसके वार मोहकी प्रधान शक्ति दर्शन-मोहको शिथिल होनेमें देरी नहीं लगनी और दर्शनमोह शिथिल हुआ कि चारित्रमोहकी शिथिलनाका मार्ग आष ही लाग खुल जाना है। एक तरफ राग हेप अपने पूर्ण वलका प्रयोग करते हैं और दुसरो नरफ विकासोन्मुख आत्मा भी उनके प्रभावको कम करने के लिए अपने वीर्य-थलका प्रयोग करता है। इस आध्या-रिमक युद्धमें यानी मानसिक विकार और आत्माकी प्रतिहन्द्रितामें कमी एक तो कभी दूसरा जयलाम करना है। अनेक आत्मा ऐसे

क्ष गाठिति सुदुवेभओ कक्खह घण रूढ गृढ गंठिव्य । जीवम्म कम्म जिल्लो घण गग द्योस परिणामो ॥११९५॥ भिन्नाम्म तम्मिलाभो सम्मत्ताईण मोक्ख हेऊणं । सोय दुल्लभो परिस्समाचित्त विद्याद्याई विग्वेहिं ॥११९६॥ सो तत्थ परिस्समाई घोर महासमर निग्गयाइव्य । विज्ञाय सिद्धिकाले जहवाविग्घा तहा सोवि ॥११९७॥ विशेषावद्यक भाष्य ।

भी होते हैं जो करीय करीब यन्यिमेद करने लायक बल प्रकट करके भी अन्तमें राग-द्वेपके तीव प्रहारोंसे ब्राहत होकर व उनसे हार खाकर अपनी मुल स्थितिमें आ जाते हैं और अनेक बार प्रयत्न करने पर भी राग-हेप पर जयलाभ नहीं करते। अनेक आन्मा ऐसे भी होते हैं, जो न तो हार खाकर पीछे गिरते हे श्रोर न जय-लाभ कर पाते है, किन्तु वे चिरकाल तक उस आध्यात्मिक युद्धके मैदानमें ही पड़े रहते हैं। कोई-कोई ग्रात्मा ऐसा भी होता है जो अपनी शक्तिका यथोचित प्रयोग करके उस आध्यात्मिक युद्धमें राग-द्वेप पर जयलाभ कर ही लेता है। किसी भी मानसिक विकार-की प्रतिद्वन्द्वितामें इन तीनों श्रवस्थाश्लोका श्रर्थात् कमी हार खाकर पींछे गिरनेका, कभी प्रतिस्पर्धामें इटे रहनेका और जयलाभ करने का अनुभव हमें अकलर नित्य प्रति हुन्ना करता है। यही मवर्ष कहलाता है। सधर्ष विकासका कारण है। चाहे विद्या, चाहे धन, चाहे कीर्ति, काई भी लीकिक वस्तु इष्ट हो, उसका प्राप्त करते समय भी श्रचानक श्रनेक विच्न उपस्थित होते हैं श्रीर उनकी प्रतिद्वन्द्वितामं उक्त प्रकारकी तीनी श्रवस्थाश्रोका अनुमन प्रायः सवको होता रहता है। कोई विद्यार्थी, कोई धनार्थी या कोई कीर्निः काङचो जय अपने इष्टके लियं प्रयत्न करता है। तव या तो वह वीचमें अनेक कठिनाइयोंको देखकर प्रयत्नको छोड़ ही देता है या फितनाइयोंको पारकर इप्ट-प्राप्तिके मार्गकी स्रोर स्रवसर हो । है। जो श्रयसर होता है, वह वड़ा विद्वान्, वड़ा धनवान् या वड़ा कीर्तिशाली वन जाता है। जो कठिगाइयों से डरकर पीछे भागना है, वह पामर, अक्षान, निर्धन या कीर्तिहीन वना रहता है। श्रीर जो न कठिनाइयोंको जीत सकता है और न उनसे हार मानकर पीछे भागता है, वह साधारण स्थितिमें ही पड़ा रहकर कोई ध्यान र्खाचने योग्य उत्कर्ष-लाभ नहीं करता।

इस भावको समभानेके लिये शास्त्र में एक यह हपान्त दिया गया है कि तीन प्रवासी कहीं जा रहे थे। वीचमें भयानक चोरोंको बेसते ही तीनमेंसे एक तो पीछे भाग गया। दूसरा उन चोरोंसे उर कर नहीं भागा, किन्तु उनके द्वारा पकड़ा गया। तीसरा तो असाधारण यल तथा कौशलसे उन चोरोंको हराकर आगे वढ़ ही गया। मानसिक विकारोंके साथ श्राध्यात्मिक युद्ध करनेमें जो जय-पराजय होता है, उसका थोडा वहुन स्थाल उक्त ह्यान्तसे श्रा सकता है।

• जह वा तिन्नि मणुस्सा, जंतडवियहं सहाव गमणेणं। येला इष्ट मिभया, तुरंति यत्तायदो चोरा ॥१२११॥ इट्टमु मग्ग तहत्ये, ते एगो मग्गओ यहिनियत्ता। वितिओ गिहेओ तहओ, सम इषंतु पुरंपत्तो ॥१२१२॥ अडवी भवो मण्सा, जीवा कम्मट्ठीई यहाँ दीहो। गंठीय भयद्वाण, रागद्धोसा य दो चोरा ॥१२१३॥ भग्गो ठिई परिबुद्दी, गिहेओ पुण गठिओ गओ तहओ। सम्मत्त पुरं एव, जो एजातिण्णी करणाणि ॥१२१४॥" —विशेपावदयक भाष्य।

यथा जनाख्यः केऽपि, महापुर पिपासनः ।
प्राप्ताः कचन कान्तारे, स्थान चौरेः भयकरम् ॥६१९॥
तत्र द्रुतं द्रुतं यान्तो, व्हशुस्तम्करद्वयम् ।
तद्दृदृष्ट्रा त्वरित पश्चादेको भीतः पलायितः ॥६२०॥
गृहीतश्चापरस्ता स्यामन्यस्त्ववगणप्यतो ।
भयस्थानमतिक्रमम्य, पुरं प्राप पराक्रमी ॥६२१॥

प्रथम गुण्स्थानमें रहनेवाले विकासगामी ऐसे अनेक आत्मा होते हैं, जो राग-हेष के तीव्रतम वेग को थोड़ा सा दवाये हुए होते हैं, पर मोहकी प्रधान शिक्षको अर्थात् दर्शनमोहको शिथित किये हुए नहीं होते। इसिलये वे यद्यपि आध्यात्मक लद्यके सर्वथा अनुकूलगामी नहीं होते, तो भी उनका बोध व चरित्र अन्य अविक-सित आत्माओंकी अपेचा अच्छा ही होता है। यद्यपि ऐसे आत्मा-ओंकी आध्यात्मिक दिए सर्वथा आत्मोनमुख न होनेके कारण वस्तुतः मिथ्या दिए, विपरीत दिए या असत् दिए ही कहलाती है, तथापि वह सद्दिएके समीप ले जानेवाली होनेके कारण उपादेयमानी गई है#।

बोध, वीर्य व चारित्रके तर-तम भावकी अपेत्तासे उस असत् दृष्टिके चार भेद करके मिथ्या दृष्टि गुणस्थानकी अन्तिम अवस्था-

दृष्टान्तोपनयश्चात्र, जना जीवा भनोऽटवी।
पन्थाः कर्मस्थितिप्रन्थि देशस्तिवह भयास्पद्म् ॥६२२॥
रागद्वेषौ तस्करौ द्वौ तद्भीतो विलत्त्व सः।
प्रान्थि प्राप्यापि दुर्भोवा, द्यो ज्यष्टस्थितिवन्धकः ॥६२३॥
चौरुरुद्धस्तु स झयस्तादृग् रागादिवाधितः।
प्रान्थि भिनत्ति यो नैव, न चापि वस्नते ततः ॥६२४॥
स त्वभीष्टपुर प्राप्तो, योऽपूर्वकरणाद् द्रतुम्।
रागद्वेषावपाकृत्य, सन्यग्दर्शनमाप्तवान् ॥६२५॥

---छोकप्रकाश सर्ग ३।

"मिथ्यात्वे मन्दतां प्राप्ते, मित्राद्या अपि दृष्ट्यः ।
 मार्गाभिमुखभावेन, कुर्वते मोक्षयोजनम् ॥३१॥
 श्रीयशोविजयनी-कृत योगावतारद्वात्रिशिका ।

का शास्त्रमें श्रच्छा चित्र सींचा गया है। इन चार दृष्टियोंमें जो वर्समान होते हैं, वनको सद्दृष्टि लाभ करनेमें फिर देरी नहीं लगती।

सद्वीर्य च सश्चरित्र-के तर-तम-भावकी अपेक्षासे सद्दृष्टिके भी शास्त्रमें चार विभाग किये हैं, जिनमें मिथ्यादृष्टि
त्यागकर अथवा मोद्दकी एक या दोनों शिक्तयोंको जीतकर आगे
बढ़े द्रुप सभी विकसित श्रात्माओंका समावेश हो जाता है। अथवा
दूसरे प्रकारसे यों समकाया जा सकता है कि जिसमें आत्माका सकत्प
मासित हो और उसकी प्राप्तिकेलिये मुख्य प्रवृत्ति हो, वह सद्दृष्टि।
दूसके विपरीत जिसमें श्रात्माका सकत्प न तो यथावत् भासित हो
और न उसकी प्राप्तिकेलिये ही प्रवृत्ति हो, वह असत्दृष्टि। वोध,
वीर्य व चरित्र-के तर-तम-भावको ल्रह्ममें रखकर शास्त्रमें दोनों
दृष्टिके चार-चार विभाग किये गये हैं, जिनमें सब विकासगामी
आत्माओंका समावेश हो जाता है और जिनका वर्णन पढ़नेसे
आध्यात्मिक विकासका चित्र श्रांखोंके सामने नाचने लगता है †।

<sup>%-&</sup>quot;सच्छ्रद्वासंगतो वोघो, दृष्टिः सा चाष्टघोदिता।
भित्रा, तारा, वहा, दृष्टा, िस्थरा, कान्ता, प्रभा, परा ।।२५॥
तृणगोमयकाष्टाग्नि,-कणदीप्रप्रभापमा।
रत्नताराकचन्द्राभा, क्रमणक्ष्वादिसत्रिभा।।२६॥"
''आद्याख्यतस्रः सापाय,-पाता भिष्यादृशामिह।
तत्त्वतो निरपायाख्र, भित्रप्रन्थेस्तथोत्तराः॥२८॥"
योगावतारद्वात्रिशिका।

<sup>|</sup> इसके छिये देखिये, श्रीहारिभद्रसूरि-कृत योगदृष्टिसमुचय तथा उपाध्याय यशोविजयजी-कृत २१से २४ तककी चार द्वार्वि-शिकाएँ।

शारीरिक श्रीर मानसिक दुःखोंकी संवेदनाके कारण श्रक्तात-क्यमें ही गिरि-नदी-पाषाण क्ष न्यायसे जब श्रात्माका श्रावरण कुछ शिथिल होता है श्रीर इसके कारण उसके श्रनुभव तथा वीयों हलास-की मात्रा कुछ बढ़ती है, तब उस विकासगामी श्रात्माके परिणामों-की शुद्धि व कोमलता कुछ बढ़ती है। जिसकी वशैलत वह रागहेष-की तीव्रतम—दुर्भेंद् प्रन्थिको तोड़नेकी योग्यता बहुत श्रंशोंमें प्राप्त कर लेता है। इस श्रक्षानपूर्वक दुःख संवेदना-जिनत श्रित श्रव्य श्रात्म-शुद्धिको जैनशास्त्रमें 'यथाप्रवृत्तिकरण' कहा है। इसके बाद जब कुछ श्रीर भी श्रधिक श्रात्म-शुद्धि तथा वीयों हलासकी मात्रा बढ़ती है तब राग-छेषकी उस दुर्भेद श्रन्थिका भेदन किया जाता है। इस श्रन्थिभेदकारक श्रात्म श्रुद्धिको 'श्रव्यंकरण' ‡ कहते हैं।

श्च यथाप्रवृत्तकरण, नन्वनाभोगरूपकम् ।
भवत्यनाभोगतञ्च, कथं कर्मक्षयोऽङ्गिनाम् ॥६७॥
"यथा भिथो घर्षणेन, प्रावाणोऽद्विनदीगताः ।
स्युश्चित्राकृतयो ज्ञान,-शून्या अपि स्वभावतः ॥६०८॥
तथा यथाप्रवृत्तात्स्यु,-रप्यनाभोगलक्षणात् ।
लघुस्थितिककर्माणो, जन्तवोऽत्रान्तरेऽथ च ॥६०९॥"
—लोकप्रकाश, सर्ग ३।

† इसको दिगम्बरसम्प्रदायमें 'अथाप्रवृत्तकरण' कहते हैं। इसकेलिय देखिये, तन्वार्थ-अध्याय ९ के १ छे सूत्रका १३ वाँ राजवार्तिक।

‡ "तीत्रधारपर्श्चेकल्पा,ऽपूर्वाख्यकरणेन हि । आविष्कृत्य परं वीर्य, प्रनिथं भिन्दन्ति के चन ॥६१८॥" —छोकप्रकास, सर्ग ३। क्योंकि ऐसा करण-परिणाम \* विकासगामी आत्माकेलिबे
अपूर्व-प्रथम ही प्राप्त है। इसके वाद आत्म-शुद्धि व वीर्योल्लासकी
मात्रा कुछ अधिक बदती है, तब आत्मा मोहकी प्रधानभूत शिक्त
-र्शनमोहपर अवश्य विजयलाभ करता है। इस विजयकारक आत्म-शुद्धिको जैनशाख्रमें "अनिवृत्तिकरण" † कहा है,
क्योंकि बस आत्म-शुद्धिकों हो जानेपर आत्मा दर्शनमोहपर जयलाभ विना किये नहीं रहता, अर्थात् वह पीछे नहीं हटता। उक्त
तीन प्रकारकी आत्म-शुद्धियोंमें दूसरी अर्थात् अपूर्वकरण-नामक
शुद्धि ही अत्यन्त दुर्लम है। योंकि राग-द्वेपके तीवतम वेगको

क्ष ''परिणामविशेषोऽत्र, करणं प्राणिना मतम् ॥५९९॥" —लोकप्रकाश, सर्ग ३।

ि ''अथानिपृत्तिकरणेना,-तिस्वन्छाश्यात्मना । करोत्यन्तरकरण,-मन्तर्भुहूर्तसमितम् ॥६२०॥ कृते च तिमान्मध्यात्व,-मोहस्थितिर्द्धिंधा भवेत् । तत्राद्यान्तरकरणा,-द्वस्तन्यपरोर्ध्वगा ॥६२०॥ तत्राद्यायां स्थितो मिध्या,-हक् स तद्दलवेदनात् । अतीतायामेथतस्यां, स्थितावन्तर्भुहूर्ततः ॥६२९॥ प्राप्नोत्यन्तरकरणं, तस्याद्यक्षण एव सः । सम्यक्त्वमीपशिमक,-मपाद्रिलकमाप्नुयात् ॥६३०॥ यथा वनद्वो दग्धे,-न्धनः आप्यात्णं स्थलम् । स्वयं विध्यापित तथा, मिध्यात्त्रोप्रद्वानलः ॥६३१॥ अवाप्यान्तरकरणं, क्षिप्रं विध्यापित स्वयम् । तदौपशिमकं नाम, सम्यत्तवं लभतेऽसुमान् ॥६३२॥'' —ह्योकप्रकाश, सर्ग ३। रोकनेका अत्यन्त किन कार्य इसीकेद्वारा किया जाता है, जो सहज नहीं है। एक बार इस कार्यमें सफलता प्राप्त हो जानेपर फिर चाहे विकासगामी आत्मा ऊपरकी किसी भूमिकासे गिर भी पड़े तथापि वह पुनः कभी-न-कभी अपने लह्यको—आध्यात्मिक पूर्ण सकपको प्राप्त कर लेता है। इस आध्यात्मिक परिस्थितिका कुछ स्पष्टीकरण अनुभवगत ब्यावहारिक हप्टान्तकेद्वारा किया जा सकता है।

जैसे, एक ऐसा वस्त्र हो, जिसमें मलके अतिरिक्त चिकनाहर भी लगी हो। उसका मल ऊपर-ऊपरसे दूर करना उतना कठिन और अम-साध्य नहीं, जितना कि चिकनाहरका दूर करना। यदि चिकनाहर एक बार दूर हो जाय तो किर बाकीका मल निकालने में किंवा किसी कारण-वश्च किरसे लगे हुए गर्देको दूर करने में विशेष अम नहीं पड़ता और वस्त्रको उसके असली सक्त्रपमें सहज ही लाया जा सकता है। ऊपर-ऊपरका मल दूर करने में जो वल दरकार है, उसके सदश "यथाप्रवृत्तिकरण" है। चिकनाहर दूर करनेवाले विशेष बल व अम-के समान "अपूर्वकरण" है। जो चिकनाहर के समान राग-धेषकी तीव्रतम अन्थिको शिथिल करता है। बाकी बचे हुए मलको किंवा चिकनाहर दूर होने के बाद किरसे लगे हुए मलको कम करनेवाले बल-प्रयोगके समान "अनिवृत्तिकरण" है। उक्त तीनों प्रकारके बल-प्रयोगों चिकनाहर दूर करनेवाला बल-प्रयोग ही विशिष्ठ है।

अथवा जैसे; किसी राजाने आत्मरत्ताकेलिये अपने अक्ष-रत्नकांको तीन विभागोंमें विभाजित कर रक्खा हो, जिनमें दूसरा विभाग शेष दो विभागोंसे अधिक बलवान् हो, तब उसीको जीतने-में विशेष बल लगाना पड़ता है। वैसे ही दर्शनमोहको जीतनेक पहले उसके रत्नक राग-छेषके तीव्र संस्कारोंको शिथिल करनेके- लिये विकासगामी मात्माको तीन बार बल-प्रयोग करना पड़ता है। जिनमें दूसरी वार किया जानेवाला बल-प्रयोग ही, जिसकेद्वारा राग-द्वेषकी मृत्यन्त तीवताक्षप मृत्यि भेदी जाती है, प्रधान होता है। जिस प्रकार उक्त तीनों दलोंमेंसे बलवान दूसरे मृद्गर्यक दलके जीत लिये जानेपर फिर उस राजाका पराजय सहज होता है, इसी प्रकार द्वेषकी श्रतितीवताको मिटा देनेपर दर्शनमोहपर जयलाम करना सहज है। दर्शनमोहको जीता और पहले गुण्स्थानकी समाप्ति हुई।

पेसा होते ही विकासगामी आतमा स्वक्रपका दर्शन कर लेता है अर्थान् उसकी अव तक जो परक्रपमें स्वक्रपकी भ्रान्ति थी, वह दूर हो जाती है। अत एव उसके प्रयत्नकी गति उत्तटी न होकर सीधी हो जाती है। अर्थान् वह विवेकी बन कर कर्तव्य-अकर्तव्यका वास्तिविक विभाग कर लेता है। इस दशाको जैन-शास्त्रमें "अन्तरात्म भाव" कहते हैं; क्योंकि इस स्थितिको प्राप्त करके विकासगामी आतमा अपने अन्दर वर्तमान सूदम और सहज शुद्ध परमात्म-भावको देखने लगता है, अर्थान् अन्तरात्मभाव, यह आत्म-मन्दिरका गर्भद्वार है, जिसमें प्रविष्ठ होकर उस मन्दिर-में वर्तमान परमात्म-भावक्रप निश्चय देवका दर्शन किया जाता है।

यह दशा विकासक्रमकी चतुर्थी भूमिका किंवा चतुर्थ गुण-स्थान है, जिसे पाकर आत्मा पहले पहल आध्यात्मिक शान्तिका अनुभव करता है। इस भूमिकामें आध्यात्मिक दृष्टि यथार्थ ( आ-त्मस्वक्षोन्मुख ) होनेके कारण विपर्यास-रहित होती है। जिसको जैनशास्त्रमें सम्यग्दृष्टि किम्वा सम्यक्त्व \* कहा है।

श्विनोक्ताद्विपर्यस्ता, सम्यग्द्दष्टिर्निगद्यते ।
 सम्यक्त्वशालिना सा स्या,-त्तर्षेवं जायतेऽङ्गिनाम्॥५९६॥"
 —लोकप्रकाश, सर्गे ३।

चतुर्थीं आगेकी अर्थात् पञ्चमी आदि सब भूमिकाएँ सममग्रहिवाली ही समभनी चाहिये, क्योंकि उनमें उत्तरोत्तर विकास
तथा दृष्टि-की शुद्धि अधिकाधिक होती जातो है। चतुर्थ गुण्स्थानमें स्वरूप-दर्शन करने से आत्माको अपूर्व शान्ति मिलती है और
उसको विश्वास होता है कि अब मेरा साध्य-विषयक सम दूर हुआ,
अर्थात् अब तक जिस पौद्गलिक व बाह्य सुस्तको में नरस रहा
था, वह परिणाम-विरस, अस्थिर एवं परिमित है, परिणाम-सुन्दर,
स्थिर व अपरिमित सुस्त स्वरूप-प्राप्तिमें ही है। तब वह विकासगामी आत्मा स्वरूप स्थितिकेलिये प्रयत्न करने लगता है।

मोहकी प्रधान शक्ति—दर्शनमोहको शिथिल करके स्वरूपदर्शन कर लेनेके वाद भी, जब तक उसकी दूसरी शक्ति—चारित्रमोहको शिथिल न किया जाय, तब तक स्वरूप-लाभ किंदा स्वरूपस्थिति नहीं हो सकती। इसलिये वह मोहकी दूसरी शक्तिको
मन्द करनेकेलिये प्रयास करता है। जब वह उस शक्तिको
ग्रंशतः शिथिल कर पाता है; तब उसकी और भी उत्कान्ति हो
जाती है। जिसमें ग्रंशतः स्वरूप-स्थिरता या परपरिण्ति-त्याग
होनेसे चतुर्थ 'भूमिकाकी अपेला अधिक शान्ति लाभ होता है।
यह देशविरति-नामक पाँचवाँ ग्रणस्थान है।

इस गुण्स्थानमें विकासगामी आतमाको यह विचार होने लगता है कि यदि अल्प-विरितिसे ही इतना अधिक शान्ति-लाम हुआ तो फिर सर्व-विरिति—जड़ भावों के सर्वथा परिहारसे कितना शान्ति-लाम न होगा। इस विचारसे प्रेरित होकर व प्राप्त आध्यात्मिक शान्तिके अनुभवसे वलवान् होकर वह विकासगामी आतमा चारित्रमोहको अधिकांशमें शिथिल करके पहले की अपेक्षा भी अधिक स्वक्प-स्थिरता व स्वक्प-लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इस चेष्टामें कृतकृत्य होते ही उसे सर्व-विरित

संयम प्राप्त होता है। जिसमें पौद्रलिक भावींपर म्र्च्झी विलक्कल नहीं रहती, और उसका सारा समय स्वरूपकी श्रभिव्यक्ति करनेके काममें ही ज़र्च होता है। यह "सर्वविरति" नामक पष्ट गुणस्थान है। इसमें आत्म-कत्याणके श्रतिरिक्त लोक कत्याणकी भावना और तद्युक्ल प्रवृत्ति भी होती है। जिससे कमी-कमो थोड़ी-यहुत मात्रामें प्रमाद श्रा जाता है।

वॉचवे गुणस्थानकी अपेता, इस दुठे गुणस्थानमें स्वरूप-श्रभिव्यक्ति अधिक होनेके कारण यद्यपि विकासगामी श्रातमाको श्राध्यात्मिक शान्ति पहलेसे श्रधिक ही मिलती है तथापि बीच-वीच-में अनेक प्रमाद उसे ग्रान्ति अनुभवमें जो वाधा पहुँचाते हैं, उसको वह सहन नहीं कर सकता। अत एव सर्व-विरति-जनित शान्तिके साथ अप्रमाद-जनित विशिष्ट शान्तिका अनुभव करनेकी प्रयत लालसासे प्रेरित होकर वह विकासगामी आत्मा प्रमादका त्याग करता है और स्वरूपकी अभिव्यक्तिके अनुकूल मनन-चिन्तनके सिवाय अन्य सब व्यापारीका त्याग कर देता है। यही 'अप्रमत्त-संयतः नामक सातवाँ गुणस्थान है। इसमें एक ओर अप्रमादः जन्य बत्कट सुख का अनुभव आत्माको उस स्थितिमें वने रहने-केलिये उत्तेजित करता है और दूसरी ओर प्रमाद-जन्य पूर्व वास-नाप उसे अपनी ओर सींचती हैं। इस सींचातानीमें विकासगामी आत्मा कभी प्रमादकी तन्द्रा और कभी अप्रमादकी जागृति अर्थात् चुठे और सातवें गुण्स्थानमें भनेक वार जाता आता रहता है। भॅवर या वातम्रमीमें पड़ा हुआ तिनका इधरसे उधर और उधर-से इधर जिस प्रकार चलायमान होता रहता है, उसी प्रकार छुठे और सातवें गुण्स्थानके समय विकासगामी आत्मा अनवस्थित बन जाता है।

प्रमादके साथ होनेवाले इस आन्तरिक युद्धके समय विकास-

गामी आतमा यदि अपना चारित्र-वल विशेष प्रकाशित करता है तो फिर वह प्रमादों—प्रलोमनोंको पार कर विशेष अप्रमत्त-अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस अवस्थाको पाकर वह ऐसी शिक्त वृद्धिकी तैयारी करता है कि जिससे शेष रहे-सहे मोह-बलको नष्ट किया जा सके। मोहके साथ होनेवाले भावी युद्धकेलिये की जानेवाली तैयारीकी इस भूमिकाको आठवाँ गुण्स्थान कहते हैं।

पहले कभी न हुई ऐसी आत्म-शुद्धि इस गुण्स्थानमें हो जाती
है। जिलसे कोई विकासगामी आत्मा तो मोहके संस्कारों के
प्रभावको क्रमशः द्वाता हुआ आगे वदता है तथा अन्तमें उसे
विलक्षल ही उपशान्त कर देता है। और विशिष्ट आत्म शुद्धिवाला
कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा भी होता है, जो मोहके संस्कारों को
क्रमशः जह मूलसे उखाड़ता हुआ आगे बदता है तथा अन्तमें उन
सव संस्कारों को सर्वथा निर्मूल ही कर डालता है। इस प्रकार
आठवें गुण्ह्थानसे आगे बदनेवाले अर्थात् अन्तरात्म-भावके
विकासद्वारा परमात्म-भाव क्रप सर्वोपरि भूमिका के निकट पहुँ चनेवाले आत्मा दो श्रेणियों में विभक्त हो जाते हैं।

एक श्रेणिवाले तो ऐसे होते हैं, जो मोहको एक वार सर्वधा द्वा तो लेते हैं, पर उसे निर्मूल नहीं कर पाते। अत एव जिस प्रकार किसी वर्तनमें भरी हुई भाफ कभी-कभी अपने वेगसे उस वर्तनकों ठड़ा ले भागतो है या नीचे गिरा देती है अथवा जिस प्रकार राखके नीचे द्वा हुआ अग्नि ह्वाका भकोरा लगते ही अपना कार्य करने लगता है, किंवा जिस प्रकार जलके तलमें वैठा हुआ मल थोड़ासा लोभ पाते ही ऊपर उठकर जलको गँदला कर देता है, उसी प्रकार पहले द्वाया हुआ भी मोह आन्तरिक युद्धमें थके हुए उन प्रथम श्रेणिवाले आत्माओंको अपने वेगकेद्वारा नीचे पटक देता है। एक वार सर्वधा द्वाये जानेपर भी मोह, जिस भूमिकासे आत्माको हार दिलाकर नीचे की ओर पटक देता है, वही ग्यारहवाँ गुण्स्थान है। मोहको क्रमशः द्याते-द्वाते सर्वथा द्याने तकमें उत्तरोत्तर अधिक-अधिक विश्वव्याली दो भूमिकाएँ अवश्य प्राप्त करनी पड़ती हैं। जो नौवाँ तथा दसवाँ गुण्स्थान कह-लाता है। ग्यारहवाँ गुण्सान अधःपतनका सान है, क्योंकिउसे पाने-वाला आत्मा आगे न वढ़कर एक वार तो अवश्य नीचे गिरता है।

द्सरी श्रेणिवाले श्रात्मा मोहको क्रमशः निर्मृत करते-करते अन्तमें उसे सर्वथा निर्मृत कर ही डातते हैं। सर्वथा निर्मृत करने-की जो उच भूमिका है, वही वारहवाँ गुणसान है। इस गुणसानको पाने तकमें श्रर्थात् मोहको लर्चथा निर्मूल करनेसे पहले वीचमें नौवाँ श्रीर दलवॉ गुणम्यान प्राप्त करना पडता है। इसी प्रकार देखा जाय तो चाहे पहली श्रेणिवाले हों, चाहे दूसरी श्रेणिवाले, पर वे सव नीवाँ-दसवाँ गुण्यान प्राप्त करते ही हैं। दोनों श्रेणिवालामें अन्तर इतना ही होना है कि प्रथम श्रेणिवालोंकी अपेका दूसरी श्रेणिवालीमें प्रात्म-ग्रुद्धि व धात्म-वल विशिष्ट प्रकारका पाया जाता है। जैसे:-किसी एक दर्जेंके विद्यार्थी भी दो प्रकारके होते हैं। एक प्रकारके नो ऐसे होते हैं, जो सौ कोशिश करनेपर भी एक वारगी अपनी परीचामें पास होकर आगे नहीं चढ़ सकते। परद्सरे प्रकारके विद्यार्थी श्रवनी योग्यताके वलसे सव कठिनाईयोंको पार कर उस कठिनतम परीचाको वेघड़क पास कर ही लेते हैं। उन दोनों दलके इस श्रन्तरका कारण उनकी श्रान्तरिक योग्यताकी न्यूनाधिकता है। वैसे हो नौवें तथा दसवें गुण्लानको प्राप्त करनेवाले उक्त दोनी श्रेणिगामी श्रात्माश्रोकी म्राध्यात्मिक विग्रुद्धि न्यूनाधिक होती है। जिसके कारण एक श्रेणिवाले तो दसवें गुणस्योनको पाकर अन्तमें ग्यारहवें गुणस्यानमें मोहसे हार खाकर नीचे गिरते हैं और अन्य श्रेणिवाले दसर्वे गुण-

खानको पाकर इतना अधिक आत्म-वल प्रकट करते हैं कि अन्तमें वे मोहको सर्वथा सीण कर वारहर्वे गुण्यानको प्राप्त कर ही लेते हैं।

जैसे ग्यारहवाँ गुण्यान श्रवश्य पुनरावृत्तिका है, वैसे ही वार-हवाँ गुणस्थान अपुनरावृत्तिका है। अर्थात् ग्यारहर्वे गुणस्थानको पानेवाला श्रात्मा एक वार उससे अवश्य गिरता है श्रीर वारहवें गुण्लानको पानेवाला उससे कदापि नहीं गिरता, विक अपरको ही चढ़ता है। किसी एक परीक्षामें नहीं पास होनेवाले विद्यार्थी जिस प्रकार परिश्रम व एकाग्रतासे योग्यता वढाकर फिर उस परीचाको पास कर लेते हैं, उसी प्रकार एक बार मोहसे हार खाने वाले आत्मा भी अप्रमत्त-भाव व आत्म-पल-की अधिकतासे फिर मोहको अवश्य ज्ञीण कर देते हैं। उक्त दोनों श्रेणिवाले आत्माश्रीकी तर-तम-भावापन्न ग्राध्यात्मिक विश्वद्धि मानी परमात्म भाव-कप सर्वोच भूमिकापर चढ़नेकी दो नसेनियाँ हैं। जिनमेंसे एकको जैनशास्त्रमें 'उपशमश्रेणि' श्रौर दूसरीको 'त्तपकश्रेणि' कहा है। पहली कुछ दूर चढ़ाकर गिरानेवाली श्रौर दूसरी चढ़ानेवाली ही है। पहली श्रेणिसे गिरनेवाला आध्यात्मिक अधःपतनकेद्वारा चाहे प्रथम गुण्यान तक क्यों न चला जाय, पर उसकी वह श्रध पतित स्थिति कायम नहीं रहती। कभी-न-कभी फिर वह दूने वलसे और दूनी सावधानीसे तैयार होकर मोह-शत्रुका सामना करता है और श्रीर श्रन्तमें दूसरी श्रेणिकी योग्यता प्राप्त कर मोहका सर्वथा स्वय कर डालता है। व्यवहारमें अर्थात् आधिभौतिक चेत्रमें भी यह देखा जाता है कि जो एक बार हार जाता है, वह पूरी तैयारी करके हरानेवाले शत्रुको फिरसे हरा सकता है।

परमात्म-भावका खराज्य प्राप्त करनेमें मुख्य वाधक मोह ही है। जिसको नष्ट करना अन्तरात्म-भावके विशिष्ट विकासपर निर्भर है। मोहका सर्वथा नाश हुआ कि अन्य आवरण जो जैन-

शास्त्रमें 'घातिकर्म' कहलाते हैं, वे प्रधान सेनापतिके मारे जानेके बाद अनुगामी सैनिकोंकी नरह एक साथ तितर-वितर हो जाते हैं। फिर वया देरी, विकासगामी आत्मा तुरन्त ही परमात्म-भावका पूर्ण आध्यात्मिक खराज्य पाकर अर्थात् सिद्यदानन्द खक्रपको पूर्णतया व्यक्त करके निरितशय झान, चारित्र आदिका लाभ करता है तथा अनिर्वचनीय खामाविक सुन्वका अनुभव करता है। जैसे, पूर्णिमाकी रातमें निरम्र चन्द्रकी सम्पूर्ण कलाएँ प्रकाशमान होती हैं, वंसे ही उस समय आत्माको चेनना आदि सभी मुख्य शिक्याँ पूर्ण विकसित हो जाती हैं। इस भूमिकाको जैनशास्त्रमें तेरहवाँ गुणस्थान कहते हैं।

इस गुण्यानमें चिरकाल तक रहनेके वाद श्रातमा दग्ध रज्जुके समान शेप भावरणोंकी श्रर्थात् अप्रधानभूत अवातिकमोंको उडा-कर केंक देनेकेलिये सूदमिकयाप्रतिपाति गुक्कध्यानक् पवनका श्राश्रय लेकर मानसिक, वाचिक श्रीर कायिक व्यापारोंको सर्वधा रोक देता है। यही आध्यात्मिक विकासकी पराकाष्टा किंवा चौदहवाँ गुण्यान है। इसमें श्रात्मा समुच्छिन्नकियाप्रतिपाति गुक्कध्यानद्वारा मुमेरुकी तरह निष्प्रक्रम्प स्थितिको प्राप्त करके श्रन्तमें श्ररीर-त्याग-पूर्वक व्यवहार और परमार्थ दृष्टिसे लोकोचर स्थानको प्राप्त करता है। यही निर्भुण ब्रह्मस्थित क है, यही सर्वाक्षीण पूर्णता है, यही पूर्ण कतकृत्यता है, यही परम पुरुपार्थकी श्रन्तिम सिद्धि

<sup>&</sup>quot;योगसंन्यासतस्त्यागी, योगानप्यखिळॅं।स्त्येजेत् । इत्येवं निर्शुणं ब्रद्धा, परोक्तमुपपद्यते ॥०॥ वम्तुतस्तु गुणै. पूर्ण -मनन्तैर्भासते स्वतः। रूपं त्यक्तात्मनःसाधो,-निरश्रस्य विधारिव॥८॥"

<sup>--</sup> ज्ञानसार, खागाष्टक ।

है और यही अपुनरावृत्ति-स्थान है। क्योंकि संसारका एकमात्र कारण मोह है। जिसके सब संस्कारोंका निश्शेष नाश हो जानेके कारण श्रब उपाधिका संभव नहीं है।

यह कथा हुई पहिलेसे चौदहवे गुण्स्थान तकके वारह गुण्-स्थानीकी; इसमें दूसरे और तीसरे गुणस्थानकी कथा, जो छूट गई है, वह यों है कि सम्यक्त्व किंवा तत्त्वज्ञानवाली ऊपरकी चतुर्थी श्रादि भूमिकाश्रोंके राजमार्गसे च्युत होकर जब कोई श्रात्मा तत्वक्षान शून्य किंवा मिथ्यादृष्टिवाली प्रथम भूमिकाके उन्मार्गकी श्रोर भुकता है, तब वीचमें उस श्रधःपतनोन्मुख श्रात्माकी जो कुछ श्रवस्था होती है, वही दूसरा गुणस्थान है। यद्यपि इस गुणस्थानमें प्रथम गुण्यानकी अपेचा भातम शुद्धि अवश्य कुछ अधिक होती है, इसीलिये इसका नम्बर पहलेके बाद रक्खा गया है, फिर भी यह वात ध्यानमें रस्ननी चाहिये कि इस गुण्लानको उत्क्रान्ति-स्थान नहीं कह सकते। क्योंकि प्रथम गुग्स्यानको छोड़कर उत्क्रान्ति करने-वाला श्रात्मा इस दूसरे गुणसानको सीधे तौरसे प्राप्त नहीं कर सकता, किन्तु ऊपरके गुण्णानसे गिरनेवाला ही श्रात्मा इसका अधिकारी बनता है। अधःपतन मोहके उद्रेकसे होता है। अत पव इस गुण्यानके समय मोहकी तीव काषायिक शक्तिका आवि र्माव पाया जाता है। खीर ब्रादि मिष्ट भोजन करनेके बाद जब वमन हो जाता है, तब मुखमें एक प्रकारका वितत्त्वण स्वाद अर्थात् न स्नतिमधुर न अति-स्रम्त जैसे प्रतीत होता है। इसी प्रकार दूसरे गुण्यानके समय आध्यातिमक स्थिति विलक्त्या पाई जाती है। क्योंकि उस समय श्रात्मा न तो तत्त्व-ज्ञानकी निश्चित भूमिका-पर है और न तत्त्व-ज्ञान-श्रन्य निश्चित भूमिकापर। अथवा जैसे कोई व्यक्ति चढ़नेकी सीढ़ियोंसे खिसक कर जब तक ज़मीनपर आकर नहीं ठहर जाता, तब तक बीचमें एक विलक्ष अवस्थाका

अनुभव करता है, वैसे ही सम्यक्त्वसे गिरकर मिथ्यात्वको पाने तकमें अर्थात् बीचमें आत्मा एक विल्ल्ण आध्यात्मिक अवस्थाका अनुभव करता है। यह बात हमारे इस ब्यावहारिक अनुभवसे भी सिद्ध है कि जब विसी निश्चित उन्नत-अवस्थासे गिरकर कोई निश्चित अवनत-अवस्था प्राप्त की जाती है, तब बीचमें एक विल्ल्ण परिस्थिति सड़ी होना है।

तीसरा गुण्यान श्रात्माक्षी उस मिश्रित श्रवस्थाका नाम है, जिसमें न तो केवल सम्यक् दृष्टि होती हैं और न केवल मिथ्या दृष्टि, किन्तु श्रात्मा उसमें दोलायमान श्राध्यात्मिक स्थितिवाला वन जाना है। श्रात एव उसकी बुद्धि स्त्राधीन न होनेके कारण सन्देह-शील होती है श्रर्थात् उसके सामने जो कुछ श्राया, यह सब सच। न नो वह तस्वको एकान्त श्रतस्वक्तपसे ही जानती हैं श्रीर न तस्व-श्रतस्वका वास्त्रविक्ष पूर्ण विवेक ही कर सकती है।

कोई उत्क्रान्ति करनेवाला आतमा प्रथम गुण्यानसे निकलकर सीध्र ही तीमरे गुण्यानको प्राप्त कर सकता है और कोई अप-क्रान्ति करनेवाला आतमा भी चतुर्थ आदि गुण्यानसे गिरकर नीसरे गुण्यानको प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उत्क्रान्ति करनेवाले और प्रप्रकान्ति करनेवाले—शेनो प्रकारके आत्माओंका आध्रय-यान तीसरा गुण्यान है। यही तीसरे गुण्यानकी दूसरे गुण्यानसे विशेषना है।

जपर आत्माकी जिन चौदह अवस्थायोंका विचार किया है, उनका तथा उनके अन्तर्गत अवान्तर संख्यातीत अवस्थायोंका वहुत संक्षेपमें वर्गीकरण करके शास्त्रमें श्रीरधारी आत्माकी सिर्फ़ तीन अवस्थाएँ वतलाई हैं:—(१) वहिरात्म-अवस्था, (२) अन्तरात्म-अवस्था और (३) परमात्म-अवस्था।

पहली अवस्थामं आत्माका वास्तविक-विशुद्ध रूप अत्यन्त

त्राच्छन्न रहता है, जिसके कारण भात्मा मिथ्याध्यासवाला होकर पौद्गलिक विलासोंको ही सर्वेख मान लेता है और उन्हींकी प्राप्तिके-लिये सम्पूर्ण शक्तिका व्यय करता है।

दूसरी अवसामें आत्माका वास्तविक सक्त पूर्णतया तो प्रकट नहीं होता, पर उसके ऊपरका आवरण गाढ़ न होकर शिथिल, शिथिलतर, शिथिलतम वन जाता है, जिसके कारण उसकी दृष्टि पौद्रलिक विलासोंकी ओरसे हट कर शुद्ध सक्तपकी और लग जातो है। इसीसे उसकी दृष्टिमें शरीर आदिकी जीर्णता व नवीनता अपनी जीर्णता व नवीनता नहीं है। यह दूसरी अवस्था ही तीसरी अवस्थाका दृढ़ सोपान है।

तीसरी अवस्थामें आत्माका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है अर्थात् उसके ऊपरके घने आवरण विलकुल विसीन हो जाते हैं।

पहला, दूसरा और तीसरा गुण्छान बहिरात्म-अवस्थाका चित्रण है। चौथेसे वारहवें तकके गुण्छान अन्तरात्म-अवस्थाका दिग्दर्शन है और तेरहवों, चौदहवाँ गुण्छान परमात्म-अवस्थाका वर्णन # है।

<sup>% &</sup>quot; अन्ये तु मिश्यादर्शनादिभावपरिणतो बाह्यातमा, सम्यग्द-र्शनादिपरिणतस्त्वन्तरात्मा, केवल्रज्ञानादिपरिणतस्तु परमात्मा। तत्राद्य-गुणस्थानत्रये बाह्यात्मा, ततः परं श्लीणमोह्गुणस्थानं यावदन्तरा-त्मा, ततः परन्तु परमात्मेति। तथा व्यक्त्या बाह्यात्मा, शक्त्या पर-मात्मान्तरात्मा च। व्यक्त्यान्तरात्मा तु शक्त्या परमात्मा अनुभूतपूर्व-नयेन च बाह्यात्मा, व्यक्त्या परमात्मा, अनुभूतपूर्वनयेनैव बाह्यात्मा-न्तरात्मा च।" —अध्यात्ममतपरीक्षा, गाथा १२५।

आतमाका समाव झानमय है, इसिलये वह चाहे किसी गुण्सानमें क्यों न हो, पर ध्यानसे कदापि मुक्त नहीं रहता। ध्यानके सामान्य रीतिसे (१) श्रम और (२) अश्रम, ऐसे दो विमाग और विशेष रीतिसे (१) श्रार्त, (२) रौड़, (३) धर्म और (४) श्रुक्त, ऐसे चार विमाग शास्त्रमें \* किये गये हैं। चारमें से पहले दो अश्रम और पिछले दो श्रम हैं। पौद्रलिक दृष्टिकी मुख्यताके किया आतम-विस्मृतिके समय जो ध्यान होता है, वह श्रश्रम और पौद्र-लिक दृष्टिकी गौणता व आतमानुसन्धान-द्शामें जो ध्यान होता है, वह श्रम है। अश्रम ध्यान संसारका कारण श्रीर श्रम ध्यान मोक्तका कारण है। पहले तीन गुणसानों आर्च श्रीर पाँचवें गुणसानमें उत्तर दो ध्यान होते हैं। चौथे और पाँचवें गुणसानमें उत्तर दो ध्यानों आर्च श्रीर धर्मध्यान मी होता है। छठे गुणसानमें आर्च और धर्म, ये दो ध्यान होते हैं। सातवें गुणसानमें सिर्फ धर्मध्यान होता है। श्राठवेंसे वारहवें तक पाँच गुणसानों धर्म श्रीर श्रक्त, ये दो ध्यान होते हैं।

तेरहवें श्रीर चौदहवें गुणसानमें सिर्फ शुक्रध्यान होता है †।

<sup>&</sup>quot;वाह्यात्मा चान्तरात्मा च, परमात्मेति च त्रयः।
कायाधिष्ठायकध्येयाः, प्रसिद्धा योगवाद्मये॥ १७॥
अन्ये भिथ्यात्वसम्यक्त्व,-केवल्ज्ञानमागिनः।
मिश्रे च श्लीणमोहे च, विश्रान्तास्ते त्वयोगिनि॥ १८॥"
—योगावतारद्वात्रिशिका।

<sup>&</sup>quot;आर्तरोद्रधर्मशुक्छानि।"—तत्त्वाथ-अध्याय ९, सूत्र २९। † इसकेछिये देखिये, तत्त्वार्थ अ०९, सूत्र ३५ से ४०। ध्यान- अतक, गा० ६३ और ६४ तथा आवश्यक-हारिभद्री टीका ए०६०२। इस विषयमें तत्त्वार्थके उक्त सूत्रोंका राजवार्तिक विशेष देखने योग्य है, क्योंकि उसमें श्वेताम्बरप्रनथोंसे थोड़ासा मतभेद है।

गुण्यानों में पाये जानेवाले ध्यानों के उक्त वर्णनसे तथा गुण्यानों में किये हुए विद्यातम-भाव श्रादि पूर्वोक्त विभागसे प्रत्येक मनुष्य यह सामान्यतया जान सकता है कि मैं किस गुण्यानका अधिकारी हूँ। ऐसा ज्ञान, योग्य अधिकारी की नैसर्गिक महत्त्वा-का ज्ञाको ऊपग्के गुण्यानों के लिये उत्ते जित करता है।

## दर्शनान्तरके साथ जैनदर्शनका साम्य।

जो दर्शन, श्रास्तिक श्रर्थात् श्रात्मा, उसका पुनर्जन्म, उसकी विकासशीलता तथा मोच-योग्यता माननेवाले हैं, उन सर्वोमें किसी-न-किसी रूपमें श्रात्माके किमिक विकासका विचार पाया जाना खाभाविक है। श्रत एव श्रार्यावर्त्तके जैन, वैदिक श्रीर वौद्ध, इन तीनों प्राचीन दर्शनोंमें उक्त प्रकारका विचार पाया जाता है। यह विचार जैनदर्शनमें गुण्लानके नामसे, वैदिक दर्शनमें भूमिका-श्रोंके नामसे श्रीर वौद्धदर्शनमें श्रव्लाशोंके नामसे प्रसिद्ध है। गुण्लानका विचार, जैला जैनदर्शनमें सदम तथा विस्तृत है, वैसा श्रन्थ दर्शनोंमें नहीं है, तो भी उक्त तीनों दर्शनोंकी उस विचारके सम्बन्धमें बहुत-कुछ समता है। श्रर्थात् संकेत, वर्णनरीली श्रादिकी मिन्नता होनेपर भी वस्तृतत्त्वके विपयमें तीनों दर्शनोंका भेद नहींके वरावर हो है। वैदिकदर्शनके योगवाशिष्ठ, पातञ्जल योग श्रादि अन्थोंमें आत्माकी भूमिकाशोंका अच्छा विचार है।

जैनशास्त्रमें मिथ्यादृष्टि या वहिरात्माके नामसे अहानी जीवका लक्षण बतलाया है कि जो अनात्मामें अर्थात् आत्म-भिन्न जड़तत्त्वमें आत्म-बुद्धिं करता है, वह मिथ्यादृष्टि या बहिरात्मा \* है। योग-

क्ष "तत्र मिथ्याद्शेनोद्यवशीकृतो मिथ्यादृष्टिः।"

<sup>---</sup>तत्त्वार्थ-अध्याय ९, सू० १, राजवार्त्तिक १२।

वाशिष्ठमें \* तथा पातञ्जलयोग सूत्र † में महानी जीवका वहीं बज्जण है । जैनशास्त्रमें मिथ्यात्वमोहनीयका संसार-बुद्धि और दुःसक्प फल वर्णित है ‡। वहीं वात योगवाशिष्ठके

"निर्मेलस्फटिकस्येव, सहजं रूपमात्मनः। अध्यस्तोपाधिसंवन्धां, जडस्तत्र विमुद्यति ॥६॥"

—ज्ञानसार, मोहाष्ट्रक।

"नित्येशुच्यात्मताख्याति,-रिनत्याशुच्यनात्मसु । अवि द्यावत्त्वघीर्विद्या, योगाचार्ये प्रकीर्त्तिताः ॥ ॥ ॥

--- ज्ञानसार, विद्याष्टक ।

"भ्रमवाटी वहिर्दृष्टि,-भ्रमच्छाया तदीक्षणम् । अभ्रान्तस्तत्त्वदृष्टिस्तु, नास्यां शेते सुखाऽऽशया ॥२॥" ज्ञानसार, तत्त्वदृष्टि-अष्टक ।

क्ष''यस्याऽज्ञानात्मने।ज्ञस्य, देह एवात्मभावना । उदितेति रुपैवाक्ष,-रिपवे।ऽभिभवन्ति तम् ॥३॥'' —निर्वाण-प्रकरण, पूर्वार्घ, सर्ग ६।

र्नं''अनित्याऽश्चचिद्धःखाऽनात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या।" ~ ं — पातञ्जलयोगसूत्र, साधन-पाद, सूत्र ५।

‡" समुदायावयवयोबन्घहेतुत्वं वाक्यपरिसमाप्तेवैचित्र्यात्।"
—तत्त्वाथ, अध्याय ९, सू० १, वार्त्तिक ३१।

''विकल्पचयकैरात्मा, पीतमोहासवो ह्ययम् । सवोचतालमुत्ताल,-प्रपश्चमधितष्ठिति ॥५॥"

—ज्ञानसार, मोहाष्टक ।

निर्वाण \* प्रकरणमें भन्नानके फलक पसे कही गई है। (२) बोगवाशिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्धमें अविद्यासे दुम्ला होर दुम्लासे
दुः कका अनुभव तथा विद्यासे भविद्याका | नारा, यह कम
जैसा वर्णित है, वही कम जैनशास्त्रमें मिण्याकान और सम्यकः
कानके निरूपणद्वारा जगह-जगह वर्णित है। (३) योगवाशिष्ठके
उक्त प्रकरणमें ‡ ही जो अविद्याका विद्यासे और विद्याका
विचारसे नाश वतलाया है, वह जैनशास्त्रमें माने हुए मतिकान
आदि लायोपशमिकज्ञानसे मिण्याज्ञानके नाश और ज्ञायिकक्रानसे
ज्ञायोपशमिकज्ञानके नाशके समान है। (४) जैनशास्त्रमें मुख्यतया
मोहको ही वन्धका—संसारका हेतु माना है। योगवाशिष्ठमें +वही

क्ष "श्रज्ञानात्त्रसृता यस्मा, ज्ञगत्पर्णपरम्पराः । यस्मिंस्तिष्ठान्त राजन्ते, विश्वान्ति विलयन्ति च ॥५३॥'' "श्रापातमात्रमधुरत्वमनर्थसत्त्व, माद्यन्तवत्त्वमीखल्धिशितमङ्गुरत्त्वम् । श्रज्ञानशाखिन इति प्रसृतानि राम, नानाकृतीनि विपुल्णान फलानि तानि'' ॥६१॥ पूर्वार्द्ध, सर्ग ६.

† "जन्मपर्वाहिना रन्ध्रा, विनाशच्छिद्रच्ड्युरा । भोगाभोगरसापूर्णा, विचारैकघुणक्षता ॥११॥"

सर्ग ८।

् ‡ "मिथःस्वान्ते तयोरन्त,-इद्घायातपनयोरिव । अविद्यायां विलीनायां, क्षीणे द्वे एव करूपने ॥२३॥ एते राघव लीयेते, अवाप्यं परिशिष्यते । - अविद्यासंक्षयात् क्षीणो, विद्यापक्षोऽपि राघव ॥२४॥" सर्ग ९ ॥

+ "अविद्या संसृतिर्वन्धो, माया मोहो महत्तमः। किरिपतानीति नामानि, यस्याः सकलवेदिभिः॥२०॥" बात कपान्तरसे कही गई है। उसमें जो रूश्यके अस्तित्वको यन्धका कारण कहा है; उसका नात्पर्य रूश्यके अभिमान या अध्याससे है। (५) जैसे, जैनशास्त्रमें प्रन्थिभेदका वर्णन है वैसे ही योगवाशिष्ठमें \* भी है। (६) वैदिक प्रन्थोंका यह वर्णन कि ब्रह्म, मायाके संसर्गसे जीवत्य धारण करता है और मनके संसर्गसे सकल्प-विकल्पात्मक पेन्द्रजालिक छि रचता है, तथा स्थावरजङ्गमात्मक जगत्का कल्पके अन्तमें नाश होता हैं। इत्यादि वार्तोकी संगति जैनशास्त्रके अनुसार इस प्रकार की जा सकती है। आत्माका अञ्यवहार-राशिसे स्यवहारराशिमें आना ब्रह्मका जीवत्व धारण करना है।

"द्रष्टुर्दृश्यस्य सत्ताऽद्ग,-त्रन्ध इत्यभिधीयते । द्रष्टा दृश्यवलाद्वद्धो, दृश्याऽभावे विमुच्यते ॥२२॥" —-वत्पात्त-प्रकरण, स० १।

''तस्मािचत्तविकल्पस्य,-पिञाचो वालकं यथा। विनिद्दन्त्येवमेपान्त,-द्रेष्टार दृज्यकापिका ॥३८॥" —वस्पत्ति-प्र० स० ३॥

झिप्ति यिन्थिवच्छेद,-स्तिसम् सिति हि मुक्तता ।
 मृगरुष्णाम्बुदुद्धादि,-शान्तिमात्रात्मकस्त्वसौ ॥२३॥''
 —वत्पिति-प्रकरण, स० ११८

1 "तत्स्वयं स्त्रैरमेवाशु, संकल्पयति नित्यशः। तेनेत्थीमन्द्रजालश्री,-विततेयं वितन्यते ॥१६॥"

"यदिदं दृश्यते सर्वे, जगत्स्थावरजङ्गमम्। तत्सुपुप्ताविव स्वप्नः, कल्पान्ते प्रविनश्यति ॥१०॥" —उत्पात्ति-प्रकरण, स०१।

स तथाभूत एवात्मा, स्वयमन्य इवोहसन्। जीवतासुपयातीव, भाविनामा कद्यिताम्।।१२॥<sup>१</sup> क्रमशः सुद्म तथा स्थूल मनद्वारा संक्रित्व प्राप्त करके करणका-जालमें भारमाका विचरण करना संकरण-विकरणात्मक पेन्द्रजालिक सृष्टि है। शुद्ध श्रात्म-खरूप व्यक्त होनेपर सांसारि ह पर्यायोंका नाश होना ही करणके श्रन्तमें स्थावर जद्गमात्मक अगत्का नाश है भारमा भपनी सत्ता भूलकर जड-सत्ताको स्वसत्ता मानता है, जो श्रहंत्व-ममत्त्व भावनारूप मोहनीयका उटय श्रीर वन्धका कारण है। यही श्रहंत्व ममत्त्व मावना वैदिक वर्णन शैलिके श्रनुसार वन्धहेतु-भूत दश्य सत्ता है। उत्पत्ति, वृद्धि, विकास, स्वर्ग. नरक श्रादि जो जीवकी श्रवस्थापँ वैदिक श्रन्थोमं वर्णित क्ष हैं, वे ही जैन-दृष्टिके श्रनुसार व्यवहार-राशि-गत जीवके पर्याय हैं। (७) योगवाशिष्टमें † स्वरूप-स्थितिको ब्रानीका श्रीर स्वरूप-भूंशको श्रजानीका लद्मण माना है। जैनशास्त्रमें मी सम्यक्षानका श्रीर मिथ्यादिष्टका क्रमश्च वही सक्रप ‡ वतलाया है। (=) योगवाशिष्टमें + जो सम्यक्षानका लक्षण

स्वभावलाभसंस्कार,-कारणं ज्ञानमिष्यते । ्' ध्यान्ध्यमात्रमतस्त्वन्य,-त्तथा चोक्तं महात्मना ॥३॥"

 <sup>&</sup>quot;उत्पद्यते यो जगित, स एव किल वर्धत ।
 स एव मोक्षमाप्रोति, स्वर्ग वा नरकं च वा ॥७॥"
 उत्पत्ति-प्रकरण, स० १।

<sup>† &</sup>quot;स्वरूपावस्थितिसुक्ति,-स्तद्भंशोऽहंत्ववदनम्। एतत् संक्षेपतः प्रोक्तं, तज्ज्ञत्वाज्ञत्वस्थणम्॥५॥" —वत्पत्ति-प्रकर्ण, स०११७।

<sup>‡</sup> अहं ममेति मन्त्रोऽयं, मोहस्य जगदान्ध्यकृत्। अयमेव हि नवपूर्वः, प्रतिमन्त्रोऽपि मोहजित्।।१॥'' —ज्ञानसार, मोहाष्टक ।

<sup>-</sup> ज्ञानसार, ज्ञानाष्टक । + "अनाद्यन्तावभासात्मा, परमात्मेह विद्यते। -

है, यह जैनशास्त्रके अनुकूल है। (१) जैनशास्त्रमें सम्यक् दर्शनकी प्राप्ति, (१) स्वभाव और (२) बाह्य निमित्त, इन दो प्रकारसे बतलाई है । योगवाशिष्ठमें भो ज्ञान प्राप्तिका वैसा ही क्रम स्वित किबा † है। (१०) जैनशास्त्रके चोदह गुणसानों के स्पानमें चौदह भूमिकाओं का वर्णन योगवाशिष्ठमें ‡ बहुत कविकर व विस्तृत है। सात भूमि-

> इत्येको निश्चयःस्फारः सम्यग्ज्ञानं विदुर्घुघाः ॥२॥" —उपज्ञम प्रकरण, स० ७९।

क्ष"तत्रिसर्गादधिगमाद् वा।"

—तत्त्वार्थ-अ० १, सू०३।

† "एकस्टावद्वरुत्रोक्ता,-दनुष्ठानाच्छनःशनैः । जन्मना जन्मभिर्वापि, मिद्धिदः समुदाहृतः ॥३॥ द्वितीयस्त्वात्मदेवाद्य, किंचिद्व्युत्पत्रचेतसा । भवति ज्ञानसप्राप्ति,-राकाशफलपातवत् ॥४॥"

--- उपजम-प्रकरण, स० ७।

‡ "अज्ञानभू सप्तपदा, ज्ञभूः सप्तपदेव हि।
पदान्तराण्यसंख्यानि, भवन्त्यन्यान्यथतयोः ॥२॥"
"तत्रारे।पितमज्ञानं, तस्य भूमीरिमाः शृणु ।
वीजजाप्रत्तथाजाप्रन्, महाजाप्रत्तथेव च ॥११॥
जाप्रत्स्वप्रस्तथा स्वप्रः, स्वप्नजाप्रत्सुपुप्तकम् ।
इति सप्तिवधो मोहः, पुनरेव परस्परम् ॥१२॥
श्रिष्टो भवत्यनेकाख्यः, शृणु लक्षणमस्य च ।
प्रथमे चतन यत्स्या,-दनाख्यं निर्मलं चितः ॥१३॥
भविष्यिच्चित्तजीवादि,-नामशब्दार्थभाजनम् ।
बीजरूप स्थित जाप्रत्, वीजजाप्रत्तदुच्यते ॥१४॥

## काएँ ज्ञानकी और सात अज्ञानकी बतलाई हुई हैं, जो जैन-परिभाषाकें

एषा इसेनेवावस्थां, त्वं जाग्रत्संस्रतिं ऋणु। नवप्रसूतस्य परा,-दर्यं चाहमिदं मम ॥१५॥ इति यः प्रत्ययः स्वस्थ,-स्तज्जाप्रत्प्रागभावनात्। अयं सोऽहमिदं तनम, इति जनमान्तरोदितः ॥१६॥ पीवरः प्रत्ययः प्रोक्तो, महाजाप्रदिति स्फुरन्। अर्रूढमथवा रूढ, सर्वथा तन्मयात्मकम् ॥१७॥ यज्ञात्रता मनोराज्यं, जात्रत्स्वप्न. स उच्यते। द्विचन्द्रशुक्तिकारूप्य,-मृगतृष्णादिभेदतः ॥१८॥ अभ्यासात्प्राप्य जाप्रत्वं, स्वप्नोऽनेकविधो भवत्। अल्पकालं मया दृष्टं, एवं नो सत्यामित्यपि ॥१९॥ निद्राकालानुभूतेऽर्थे, निद्रान्ते प्रत्ययो हि यः । स स्वप्नः कथितस्तस्य, महाजाय्रत्स्थितेहीद् ॥२०॥ चिरसंदंशनांभावा-दप्रफुछ्युहद् वपुः। स्वप्नो जामत्तयारूढो, महाजामत्पदं गतः ॥२१॥ अक्षते वा क्षते देहे, स्वप्नजामनमतं हि तत्। षडवस्थापरित्यागे, जहा जीवस्य या स्थितिः ॥२२॥ भविष्यदुःखबोघांह्या, सौषुप्ती सोच्यते गतिः । एते तस्यामवस्थाया, राणले। छोशालादयः ॥ २३ ॥ पदार्थीः संस्थिताः सर्वे, परमाणुप्रमाणिनः । सप्तावस्था इति प्रोक्ता, मयाऽज्ञानस्य राघव ॥ २४ ॥" उत्पात्त-प्रकरण स० ११७।

''ज्ञानभूमिः ग्रुभेच्छाख्या, प्रथमा समुदह्तिता।' विवरिणा द्वितीया तुं, दृतीया तनुमानसा ॥ ५ ॥ ब्रह्मसर क्रमशः मिथ्यात्वकी भौर सम्यक्तवकी भवस्थाकी सूचक हैं। (११) योगवाशिष्ठमें तत्त्वक्ष, समद्दष्टि, पूर्णाशयश्रीर मुक्त पुरुषका

> सत्त्वापित्रश्रत्थीं स्या, ततो संसक्तिनामिका। पदार्थाभावनी पष्टी, सप्तमी तुर्थगा स्मृता ॥ ६ ॥ आसामन्त स्थिता सुक्ति,-स्तस्यां भूयो न शोच्यते । पतासां भूमिकानां त्त्र,-मिदं निर्वचन ऋणु ॥ ७ ॥ स्थितः किं मृढ एवास्मि, प्रेक्ष्येऽहं शास्त्रसज्जनैः। वैराग्यपूर्विमिच्छेति, शुभच्छेत्युच्यते वुधैः ॥ ८ ॥ शास्त्रसज्जनसंपर्क -वैराग्याभ्यासपूर्वकम् । सदाचारप्रवृत्तिर्या, प्रोच्यते सा विचारणा ॥ ९ ॥ विचारणा शुभेच्छाभ्या,-मिन्द्रियाँथेष्वसक्तता । यत्र सा तनुताभावा,-त्प्रोच्यते तनुमानसा ॥१०॥ भूमिकात्रितयाभ्यासा,-श्वित्तेऽर्थे विरतेर्वशात्। सत्यात्मनि स्थिति शुद्धे, सत्त्वापत्तिरुदाहृता ॥११॥ द्शाचतुष्टयाभ्यासा,-दसंसंगफलेन च। रूढसत्त्वचमत्कारा,-त्रोक्ता संसक्तिनामिका ॥१२॥ भूमिकापश्वकाभ्यासा,-त्स्वात्मारामत्या दृढम् । आभ्यन्तराणां वाद्याना, पदार्थानामभावनात् ॥१३॥ परप्रयुक्तेन चिरं, प्रयत्नेनार्थभावनात्। पदार्थामावना नाम्नी, षष्ठी संजायते गति ।।१४। मूमिषद्किचराभ्यासा,-द्भेदस्यानुपलम्भतः। यत्त्वभावेकनिष्ठत्वं, सा क्षेया तुर्येगा गतिः॥१५॥"

> > उत्पत्ति-प्रकरण, स० ११८।

को वर्णन \* है, वह जैन संकेतानुसार चतुर्थ आदि गुणसानीमें स्थित भात्माको लागू पड़ता है। जैनशास्त्रमें जो श्रानका महत्त्व वर्णित | है,

क्ष योग॰ निर्वाण-प्र॰, स० १७०; निर्वाण-प्र० र, स० ११९। योग॰ स्थिति-प्रकरण, स० ५७, निर्वाण-प्र० स० १९९।

† '' जागर्ति ज्ञानदृष्टिश्चे, तृष्णा कृष्णाऽहिजाङ्गुर्छा । पूर्णानन्दस्य तत्कि स्या,-देन्यवृश्चिकवेदना ॥ ४ ॥'' –ज्ञानसार, पूर्णताष्टक ।

"अस्ति चेद्ग्रान्थिभिद् ज्ञानं, कि चित्रंस्तन्त्रयन्त्रणैः।
प्रदीपा कापयु ज्यन्ते, तमो ह्नी दृष्टिरेव चेत् ॥ ६ ॥
मिध्यात्वशैलपक्षाच्छद्, ज्ञानदम्भोलिशोभितः।
निभयः शक्तवद्यागी, नन्दत्यानन्दनन्दने ॥ ७ ॥
पीयूषमसमुद्रोत्थं, रसायनमनौपधम्।
अनन्यापेक्षमै इवर्यं, ज्ञानमाहुर्मनीपिणः ॥ ८ ॥"

ज्ञानसार, ज्ञानाष्टक।

"संसारे निवसन् स्वार्थ, सज्जः कज्जलवेदमनि । लिप्यते निखिलो लोको, ज्ञानसिद्धो न लिप्यते ॥ १ ॥ नाहं पुद्रलभावानां, कर्त्ता कारियता च । नानुमन्तापि चेत्यात्म, ज्ञानवान् लिप्यते कथम् ॥ २ ॥ लिप्यते पुद्रलस्कन्धो, न लिप्ये पुद्रलैरहम् । चित्रव्यामाञ्जनेनेव, ध्यायित्रिति न लिप्यते ॥ ३ ॥ लिप्रताज्ञानसंपात, प्रतिघाताय केवलम् । निर्लेपज्ञानमग्रस्य, क्रिया सर्वोपयुज्यते ॥ ४ ॥ तपःश्रुतादिना मत्तः, क्रियावानिप लिप्यते । भावनाद्यानसंपन्नो, निष्कियोऽपि न लिप्यते ॥ ५ ॥" ं ज्ञानसार, निर्लेपाष्टक ।

" छिन्दन्ति ज्ञानदात्रेण, स्पृहाविपलता बुघाः । मुखञोकं च मून्छो च, दैन्यं यच्छित यत्फलम् ॥ ३ ॥" ज्ञानसार, नि:स्पृहाष्टक ।

"मिथोयुक्तपदार्थाना, मसंक्रमचमिक्तया । चिन्मात्रपरिणामन, विदुपैवानुभूयते ॥ ७ ॥ अविद्यातिमिर्ध्वसे, दृजा विद्याजनस्पृजा । पद्यान्त परमात्मान,-मात्मन्येव हि योगिनः ॥ ८ ॥" ज्ञानसार, विद्याप्टक ।

"भवसीख्येन कि भूरि, भयज्वलनभस्मना।
सदा मयोज्सितं हान,-सुखमेव विशिष्यतं ॥ २ ॥
न गोष्यं फापि नारोष्यं, हेयं देयं च न फचित्।
फ भयेन सुने: स्थेयं, हेयं जानेन पत्रयतः ॥ ३ ॥
एकं ब्रह्मास्त्रमादाय, निव्नन्मोहचमूं सुनिः।
विभेति नैव संप्राम,-जीर्पस्थ इव नागराद् ॥ ४ ॥
मयूरी हानहष्टिश्च,-स्प्रमपित मनोवने।
वेष्टनं भयसपंणां, न तदाऽऽनन्दचन्दने ॥ ५ ॥
कृतमोहास्त्रवंफल्यं, ज्ञानवर्म विभित्यः।
क भीस्तस्य क वा भद्ग , कर्मसंगरकेलियु ॥ ६ ॥
त्लबह्घवो मूदा, भ्रमन्त्यभ्रं भ्यानिलैः।
नेकं रोमापि तैक्शन,-गरिष्ठानां तु कम्पते ॥ ७,॥

## वही योगवाशिष्ठमें प्रश्नामाहात्म्यके नामसे उत्तिकित है \*।

चित्ते परिणतं यस्य, चारित्रमकुतोभयम् । अखण्डज्ञानराज्यस्य, तस्य साघोः कुतो भयम् ॥ ८॥" ज्ञानसार, निर्भयाष्टक ।

"अदृष्टार्थेतु धावन्तः, शास्त्रदीपं विना जडाः।
प्राप्तुवन्ति परं खेदं, प्रस्त्वलन्तः पदे पदे ॥ ५ ॥
"अज्ञानाहिमहामन्त्रं, स्वाच्छन्द्यव्वरलङ्गनम् ।
धर्मारामसुघाकुल्यां, शास्त्रमाहुर्महर्षयः॥ ७ ॥
शास्त्रोक्ताचारकर्ता च, शास्त्रज्ञः शास्त्रदेशकः।
शास्त्रोकहृग् महायोगी, प्राप्तोति परमं पदम्॥ ८॥"
ज्ञानसार, शास्त्राष्टकः।

"ज्ञानमेव बुधाः प्राहुः, कर्मणां तापनात्तपः । तदाभ्यन्तर्मेवेष्ट, बाह्यं तदुपबृहकम् ॥ १ ॥ आनुस्रोतसिकी वृत्ति,-बीठानां सुखशीठता । प्रातिस्रोतसिकी वृत्ति,-क्षीनिनां परमं तपः ॥ २ ॥"

"सदुपायत्रवृत्ताना,-भुपेयमधुरत्वतः । ज्ञानिनां नित्यमानन्द,-वृद्धिरेव तपस्विनाम् ॥ ४ ॥" ज्ञानसार, तपोष्टक ।

"न तद्गुरोर्न शास्त्रार्था,-न्न पुण्यात्पाप्यते पद्म् ।
 यत्साधुसङ्गाभ्युदिता,-द्विचारिवशदाद्धृदः ॥ १७ ॥
 सुन्दर्यो निजया बुद्धा, प्रज्ञयेव वयस्यया ।
 पदमांसाद्यते राम, न नाम क्रिययाऽन्यया ॥ १८ ॥

यस्योङक्वलति तीक्ष्णामा, पूर्वापराविचारिणी । प्रज्ञादीपशिखा जातु, जाड्यान्ध्यं तं न वाधते ॥१९॥ दुरुत्तरा या विषदा, दुःसकहोलसंकुलाः। तीर्यते प्रतया ताभ्यो, नावाऽपद्भयो महामते ॥२०॥ प्रज्ञाविरहितं मूढ,-मापदल्पापि वाघते। पे**डवाचानि**डक्**डा, सारद्दीनमिबो**डपम् ॥२१॥" ''प्रज्ञावानसहोऽपि, कार्यान्तमाधेगच्छति । दुष्पद्यः कार्यमासाद्य, प्रधानमपि नश्यति ॥२३॥ शास्त्रसञ्जनसंसर्गे प्रज्ञां पूर्व विवर्धयेन्। मेकसरक्षणारम्भे., फलप्राप्ती लतामिव ॥२४॥ प्रज्ञाषसमृह , काले सत्कार्यपादपः। फल फलत्यातिस्वादु भामो।विन्वमिवैन्दवम् ॥२५॥ य एव यत्न. क्रियते, बाह्यार्थोवार्जनं जनैः। स एव यत्नः कर्तेन्य', पूर्व प्रज्ञाविवर्धने ॥२६॥ मीमान्त सर्वेदु.खाना,-मापदा कोशमुत्तमम्। बीजं संसारवृक्षाणा, प्रज्ञामान्दं विनाशयत गरणा स्त्रगीययञ्च पाताला,-द्राज्याचत्समवाप्यते । तत्समासायते सर्व, प्रज्ञाकोशान्महात्मना ॥२८॥ प्रज्ञयोत्तीर्यते भीमा,-त्तस्मात्मसारसागरात् । न टार्नर्न च वा तीर्थे,-स्तपसा न च राघव ॥२९॥ यत्त्राप्ता. सपदं देवी,-माप भूमिचरा नराः। प्रज्ञापुण्यलतायास्त,-स्पलं स्वादु समुक्षितम् ॥३०॥

प्रज्ञया नखराऌ्न, मत्तवारणयूथपाः। जम्बुकैर्विजिता सिंहा, सिंहैईरिणका इव ॥३१॥ सामान्यैरपि भूपत्वं, प्राप्तं प्रज्ञावशान्नरैः। स्वर्गापवर्गयोग्यत्व प्राज्ञस्यैवेह टइयते ॥३२॥ प्रज्ञया वादिनः सर्वे स्विवकल्पविलासिनः। जयन्ति सुभटप्रख्या, न्त्ररानप्यतिभीरवः ॥१३॥ चिन्तामणिरिय प्रज्ञा, हृत्कोशस्था विवेकिनः। फलं करुपलतेविषा, चिन्तित सम्प्रयच्छति ॥३४॥ भन्यस्तरति ससार, प्रज्ञयापोह्यतेऽधम । शिक्षितः पारमाप्नोति, नावा नाप्नोत्यशिक्षितः ॥३५॥ धीः सम्यग्योजिता पार,-मसम्यग्याजिताऽऽपदम् । नर नयति ससारे, भ्रमन्ती नौरिवार्णवे ॥३६॥ विबेकिनमसंमूढं, प्राज्ञमाशागणोत्थिताः। दोषा नं परिवाधन्ते, सन्नद्धमिव सायकाः ॥३७॥ प्रज्ञयेह जगत्सर्व, सम्यगेवाङ्ग दृश्यते । सम्यग्दर्शनमायान्ति, नापदो न च संपदः ॥३८॥ पिधानं परमार्कस्य, जडात्मा वितताऽसितः। अर्द्दकाराम्बुदो मत्तः, प्रज्ञावातेन वाध्यते ॥३९॥"

उपशम-प्र०, प्रज्ञामाहात्म्य।

### योगसम्बन्धी विचार।

गुणस्यान और योग-के विचार में श्रन्तर क्या है। गुणस्यानके किंवा अक्षान च जान-की भृमिकाओं के वर्णन से यह बात होता है कि आत्माका आध्यात्मिक विकास किस कमसे होता है और योगके वर्णनसे यह ब्रान होता है कि मोत्तका साधन क्या है। अर्थात् गुण्-स्वानमें आव्यात्मक विकासके क्रमका विचार मुख्य है और योग-में मोत्तके साधनका विचार मुरय है। इस प्रकार दोनोंका मुरय प्रतिपाद्य तस्व मिन्न मिन्न होनेप भी एकके विचारमें द्सरेकी हाया अवश्य आ जातो है, पर्योक्ति कोई भी आत्मा मोचके अन्तिम-अनन्तर या अन्यविहत—साधनको प्रथम ही प्राप्त नहीं कर नकता, किन्तु विकासके क्रमानुसार उत्तरोत्तर सम्मवित साधनींको सोपान परम्पराकी तरह प्राप्त करता हुआ अन्तमें चरम साधनको प्राप्त कर लेता है। श्रन पव योगके—मोजसाधनविषयक विचार-में श्राध्यात्मिक विकासके क्रमकी छाया श्रा ही जाती है। इसी नरह श्राध्यात्मिक विशास किम क्रमसे होता है, इसका विचार करते समय आत्माके ग्रुड, शुद्धतर, शुद्धतम् परिणाम, जो मोत्तके साधनभूत हैं, उनकी छाया भी। आही जाती है। इसलिये गुणसानके वर्णन प्रसद्भमें योगका स्वरूप संचेपमें दिखा देना अपासिक्तक नहीं है !

योग किसे कहंते हैं ?:—आत्माका जो धर्म-व्यापार मोक्तका मुख्य हेतु अर्थात् उपादानकारण तथा विना विलम्बसे फल देने-वाला हो, उसे योग# कहते हैं। ऐसा व्यापार प्रणिधान आदि श्रम

 <sup>&#</sup>x27;मोक्षण योजनादेव, योगो हात्र निकच्यते ।
 लक्षणं तेन तन्मुख्य,-हेतुव्यापारतास्य तु ॥१॥
 —योगलक्षण द्वात्रिंशिका ।

भाव या शुभभावपूर्वक की जानेवाली क्रिया \* है। पातखलदर्शनमें चित्तकी वृत्तियों के निरोधको योग † कहा है। उसका भी वही मत-लब है, अर्थात् ऐसा निरोध मोत्तका मुख्य कारण है, क्यों कि उसके साथ कारण श्रीर कार्य रूपसे शुभ भावका अवश्य सम्बन्ध होता है।

योगका श्रारम्भ कवसे होता है?:—श्रात्मा श्रनादि कालसे जन्ममृत्यु-के प्रवाहमें पड़ा है और उसमें नाना प्रकारके व्यापारों को
करता रहता है। इसिलये यह प्रश्न पैदा होता है कि उसके व्यापारको कबसे योगस्कर माना जाय ?। इसका उत्तर शास्त्रमें ‡ यह दिया
गया है कि जब तक श्रात्मा मिध्यात्वसे व्याप्त बुद्धिवाला, श्रत एव
दिङ्मृदकी तरह उलटी दिशामें गित करनेवाला श्रर्थात् श्रात्म—'
लक्ष्यसे भ्रष्ट हो, तब तक उसका व्यापार प्रणिधान भादि श्रम-भाव

 <sup>&</sup>quot;प्राणिधानं प्रवृत्तिश्च, तथा विद्नजयिख्या।
 सिद्धिश्च विनियोगश्च, एते कमेशुभाशयाः ॥१०"
 "एतैराशययोगैस्तु, विना धमीय न क्रिया।
 प्रत्युत प्रत्यपायाय, छोभक्रोधिकया यथा॥१६॥"

<sup>—</sup>योगलक्षणद्वात्रिशिका।

<sup>🕆 &</sup>quot; योगिश्चत्तवृत्तिनिरोधः ।—पातञ्जलसूत्र, पा० १, सू० २।

<sup>&</sup>quot;मुख्यत्वं चान्तरङ्गत्वात, ऽत्फलाक्षेपाच दार्शतम्।
चरमे पुद्रलावर्ते, यत एतस्य संभवः ॥२॥
न सन्मार्गाभिमुख्य स्या,-दावर्तेषु परेषु तु।
मिध्यात्वच्लन्नबुद्धीनां, दिस्मुद्धानामिवाङ्गिनाम् ॥३॥ "
——योगलक्षणद्वानिशिका।

रहित होनेके कारण योग नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत जबसे मिध्यात्वका तिमिर कम होनेके कारण आत्माकी भ्रान्ति मिटने लगती है भौर उसकी गति सीधी अर्थात् सन्मार्गके अभिपुक हो जाती है, तभी से उसके व्यापारको प्रशिघान आदि श्वभ-भाव सहित होनेके कारण 'योग' संझा दी जा सकती है । सारांश यह है कि आत्माके आनादि सांसारिक कालके दो हिस्से हो जाते हैं। एक चरमपुद्रलपरावर्च श्रीर दूसरा श्रचरम पुद्रलपरावर्त कहा जाता है। चरमपुद्रलपरावर्त श्रनादि सांसारिक कालका श्रास्त्रिरी भौर बहुत छोटा श्रंश क्ष्है। श्रचरमपुद्रलपरावर्त उसका बहुत बड़ा भाग है, क्योंकि चरमपुद्रलपरावर्तको बाद करके अनादि सांसारिक काल, जो अनन्तकालचक्र-परिमाण है, वह सब अचरमपुद्रल-परावर्त कहलाता है। भात्माका सांसारिक काल, जब चरमपुद्रल-परावर्त-परिमाण बाकी रहता है, तब उसके ऊपरसे मिथ्यात्व-मोहका आवरण इटने लगता है। अत एव उसके परिणाम निर्मल होने लगते हैं और किया भी निर्मल मावपूर्वक होती है। ऐसी क्रियासे भाव-ग्रुद्धि श्रौर भी बढ़ती है। इस प्रकार उत्तरोत्तर भाव-शुद्धि बढ़ते जानेके कारण चरमपुद्रलपरावर्तकालीन धर्म-व्यापार-को योग कहा है। अचरमपुद्गल परावर्त कालीन व्यापार न तो शुभ-भावपूर्वक होता है और न शुभ-भावका कारण ही होता है। इसलिये वह परम्परासे भी मोत्तके अनुकूल न होनेके सबद से योग नहीं कहा जाता। पातज्ञलदर्शनमें भी श्रनादि सांसारिक कालके निवृत्ताधिकार प्रकृति और अनिवृत्ताधिकार प्रकृति इस

क्ष "चरमावर्तिनो जन्तोः, सिद्धरासन्नता ध्रुवम् ।
 भूयासोऽभी व्यतिकान्ता, स्तेष्वेको बिन्दुरम्बुघौ ॥२८॥"

<sup>—</sup> गुक्त्यद्वेषप्राधान्यद्वात्रिंशिका ।

प्रकार दो भेद वतलाबे हैं, जो शास्त्रके चरम ग्रौर श्रचरम-पुरुलपरा-वर्तके जैन समानार्थक \* हैं।

योगके भेद श्रीर उनका श्राधारः—

जैनशास्त्रमें † (१) अध्यातम, (२) भावना, (३) ध्यान, (४) समता और (५) वृत्तिसंत्तय, ऐसे पाँच भेद योगके किये हैं। पातजलदर्शनमें योगके (१) सम्प्रज्ञात और (२) असम्प्रज्ञात, ऐसे दो भेद ‡हैं। जो मोचका साचात्—अध्यविद्य कारण हो अर्थात् जिसके प्राप्त होनेके बाद तुरन्त ही मोच हा, वही यथार्थमें योग कहा जा सकता है। ऐसा योग जैनशास्त्रके संकेतानुसार वृत्तिसंचय और पातजलदर्शनके संकेतानुसार असम्प्रज्ञात ही है। अन एव यह प्रश्न होता हैं कि योगके जो इतने भेद किये जाते हैं, उनका आधार क्या है ? इसका उत्तर यह है कि अलवचा वृत्तिसंचय किवा असम्प्रज्ञात ही मोचका साचात् कारण होनेसे वास्तवमें योग है। तथापि वह योग किसी विकासगामी आत्माको पहले ही पहल प्राप्त नहीं होता, किन्तु इसके पहले विकास-क्रमके अनुसार ऐसे अनेक आन्तरिक धर्म-व्यापार करने पडते हैं, जो उत्तरोत्तर विकासको वढ़ानेवाले और अन्तमें उस वास्तविक योग तक पहुँचानेवाले होते हैं। वे सब धर्म—व्यापार योगके कारण होनेसे अर्थात् वृतिसंच्य या असम्प्रज्ञात

क्ष ''योजनाद्योग इत्युक्तो, मोक्षेण मुनिसत्तमैः ।
स निवृत्ताधिकारायां, प्रकृतौ छेशतो ध्रुवः ॥१४॥"
—अपुनर्वन्धद्वात्रिंशिका ।

<sup>† &</sup>quot;अध्यात्मं भावना ध्यानं, समता वृत्तिसंक्षयः। योगः प्रक्वाविधः प्रोक्तो, योगमार्गविशारदैः॥१॥"

<sup>—</sup>योगभेदद्वात्रिंशिका।

<sup>्</sup>र देखिये, पाद १, सूत्र १७ और १८।

योगके साजात किंवा परम्परासे हेतु होनेसे योग कहे जाते हैं। सारांश यह है कि योगके भेदोंका आधार विकासका क्रम है। यदि विकास क्रमिक न होकर एक ही वार पूर्णतया प्राप्त हो जाता नो योगके भेद् नहीं किये जाते। श्रत एव वृत्तिसंत्तय जो मोक्तका सावात कारण है, उसकी प्रधान योग समस्ता चाहिये और उसके पहलेके जो अनेक धर्म व्यापार योगकोटिमें गिने जाते हैं, वे प्रधान योगके कारण होनेसे योग कहे जाते हैं। इन सब व्यापाराकी समष्टिको पातज्ञलदर्शनमें सम्प्रजात कहा है और जैन-शास्त्रमें शुद्धिके तर-तम-भावानुसार उम समष्टिके अध्यात्म आदि चार भेद किये हैं। वृत्तिसंत्त्यके प्रति सात्तात् किंवा परम्परासे कारण होनेवाले व्यापारीको जब योग कहा गया, तब यह प्रश्न पैदा ्होता है कि वे पूर्वभावी व्यापार कयसे लेने चाहिये। किन्तु इसका उत्तर पहले ही दिया गया है कि चरमपुद्र लपरावर्तकालसे जो व्यापार किये जाते हैं, वे ही योगकोटिमें गिने जाने चाहिये। इसका सबब यह है कि सहकारी निमित्त मिलते ही, वे सब व्या-पार मोक्तके अनुकृत अर्थात् धर्म-व्यापार हो जाने हैं। इसके विपरीत क्तिने ही सहकारी कारण क्यों न मिलें, पर अन्नरमपुद्रलपरावर्त्त-कालीन व्यापार मोत्तके भनुकुल नहीं होते।

### योगके उपाय श्रीर गुणस्थानोंमें योगावतार :--

पातञ्जलदर्शनमें (१) ग्रम्यास ग्रीर (२) वैराग्य, ये दो उपाय योगके बतलाये हुए हैं। उसमें वैराग्य भी पर-भपर-रूपसे दो प्रकारका कहा गया है १। योगका कारण होनेसे वैराग्यको योग मानकर जैन-शास्त्रमें भपर-वैराग्यको भतात्विक धर्मसंन्यास ग्रीर परवैराग्यको ता-

देखिये, पाद, रै, सूत्र १२, १५ और १६।

हवें श्रीर चौदहवें गुण्स्यानमें होतां है। संम्प्रद्वातयोगं अध्यातम-से लेकर ध्यान पर्यन्तके चारों भेदसक्य है और असम्प्रद्वातयोग वृत्तिसंत्तयक्य है। इसलिये चौथेसे बाग्हवें गुण्स्थानतकर्में सम्प्रद्वातयोग श्रीर तेरहवें चौदहवें गुण्स्थानमें असम्प्रद्वातयोग समक्षना चाहिए †।

%''शुक्लपक्षेन्दुव्हप्रायो वर्धमानगुण' स्मृत: । भवाभिनन्ददोषाणा,-मपुनर्बन्धको व्यये ॥ १ ॥ अस्यैव पूर्वसेवाका, मुख्याऽन्यस्योपचारत: । अस्यावस्थान्तर मार्ग,-पातिवाभिमुखौ पुन ॥ २ ॥''

Ŧ

--अपुनबन्धकद्वार्त्रिशिका।

''अपुनर्वन्धकस्यायं, व्यवहारेण तात्त्वकः अध्यात्मभावनारूपो, निश्चयेनोत्तरस्य तु ॥१४॥ सक्तदावर्तनादीना,-मतात्त्विक उदाहृतः । प्रत्यपायफलप्राय,-स्तथा वेषादिमात्रतः ॥१५॥ शुद्ध्यपेक्षा यथायोगं, चारित्रवत एव च । हन्त ध्यानादिको योग, स्तात्त्विकः प्रविजृम्भतं ॥१६॥"

--योगविवेकद्वात्रिशिका।

†"सप्रज्ञातोऽवतरति, ध्यानभेदेऽत्र तत्त्वतः । तात्त्विकी च समापत्ति,-नीत्मना मान्यतां विना ॥१५॥ "असम्प्रज्ञातनामा तु, संमतो वृत्तिसंक्षयः ॥ सर्वतोऽस्मादक्रण,-नियमः पापगोचरः ॥२१॥" —योगावतारद्वात्रिशिका । हर्वे और जीवहर्वे गुण्मधानमें होता है। सम्प्रहातबोगं अध्यातमन्त्रे से से क्ष्या प्रयान पर्यम्तके जारों भेदसक्ष है और असम्प्रहातबोग वृत्तिसंद्यक्ष है। इसिलये जीधेसे बारहर्वे गुण्स्थाननकर्में सम्प्रहातबोगं और तेरहर्वे जीवहर्वे गुण्स्थानमें असम्प्रहातबोगं समस्या चाटिए है।

भ ''गुक्लिश्वेन्दुद्दरप्रायो वर्षमानगुणः स्मृतः । स्याभिनन्द्दोपाणाः,-सपुनर्षन्पको व्यये ॥ १ ॥ अस्यव पूर्वमेवाकाः, सुर्याऽन्यस्योपचारतः । अस्यायस्थान्तरं मार्गः,-पातनाभिसुर्यो पुन ॥ २ ॥''

—अपुनर्घन्धकद्वात्रिशिका।

''अपुनंबन्धकम्यायं, न्यबहारेण तास्विकः अध्यान्मभावनारूपा, निश्चयंनात्तरस्य तु ॥१४॥ सक्तदावर्तनाद्याना,-मतास्विक ददाहृतः । प्रस्यपायकलप्राय,-स्तथा वेपादिमात्रतः ॥१५॥ द्युद्धयंक्षा यथायागं, चारित्रवत एव च । हन्त ध्यानादिको योग, स्तान्त्विकः प्रविज्नम्भते ॥१६॥"

-योगविवेकद्वात्रिशिका।

1''मप्रक्षातोऽण्तगित, भ्यानभेटेऽप्र तत्त्वतः । नात्त्विकां च समापत्ति,-र्नात्मना भाव्यतां विना ॥१५॥ ''अमभ्प्रज्ञातनामा तु, संमतो प्रत्तिसंक्षयः ॥ सर्वतोऽम्मादकरण,-नियमः पापगोचरः ॥२१॥''

--यागावतारद्वात्रिशिका।

ः पूर्वसेवाः ऋादि शब्दोंकी न्याख्याः---

[१] गुरु, देव भादि प्रयवर्गका प्रजन, सदाचार, तप और मुक्तिके प्रति म्रद्धेष, यह 'पूर्वसेवा' कहलाती है। [२] उचित प्रवृत्तिकप अणुव्रत-महाव्रत-युक्त होकर मैत्री म्रादि भावनापूर्वक जो शास्त्रा- जुसार तस्त्व-चिन्तन करना, वह 'म्रध्यात्म' है। [३] म्रध्यात्मका बुद्धिसंगत भ्रधिकाधिक अभ्यास ही 'भावना' है। [४] मन्य विषय से संचारसे रहित जो किसी एक विषयका धारावाही प्रशस्त सूद्मवोध हो, वह 'ध्यान' है। [५] म्रविद्यासे कल्पित जो १ए- अनिष्ट वस्तुएँ हैं, उनमें विवेकपूर्वक तस्त्र-बुद्धि करना मर्थात् १ए- व्य-मिएत्वकी भावना छोड़कर उपेक्षा बारण करना 'समता' है। [६] मन और श्रिरोक सयोगसे उत्पन्न होनेवाली विकल्पक्ष तथा चेष्टाकप वृत्तियोंका निर्मूल नाश करना 'वृत्तिसंत्रय' × है।

%''औचित्याद्रतयुक्तस्य, वचनात्तत्त्वचिन्तनम् ।
मैज्यादिभावसंयुक्त,-मध्यात्मं तद्विदो विद्धः ॥ २ ॥''
—यागभदद्वात्रिंशिका ।
†''अभ्यासो वृद्धिमानस्य, भावना बुद्धिसंगतः ।
निवृत्तिरशुभाभ्यासा,-द्भाववृद्धिश्च तत्फलम् ॥ ९॥''

-योगभेदद्वात्रिंशिका।

‡"उपयोगे विजातीय,-प्रत्ययाव्यवधानभाक्। -शुभैकप्रत्ययो ध्यानं, सूक्ष्माभागसमन्विम् ॥११॥"

—योगभेदद्वात्रिंशिका।

+ "व्यवहारकुदृष्ट्योचै,-रिष्टानिष्टेषु वस्तुषु । कल्पितषु विवकेन, तत्त्वर्धाः समताच्यत ॥२२॥"

—योगभेदद्वात्रिंशिका।

× "विकल्यस्पन्दरूपाणां, वृत्तीनामन्यजन्मनाम्। अपुनभीवतो रोघः, प्रोच्यते वृत्तिसक्षयः ॥२५॥"

—योगभेदद्वात्रिशिका।

बपाध्याय श्रीयशोविजयजीने अपनी पातञ्जलस्त्रवृत्तिमें वृत्तिसंद्राय शब्दकी उक्त व्याख्याकी अपेदाा श्रधिक विस्तृत व्याख्या की है। बसमें वृत्तिका अर्थात् कर्मसंयोगकी योग्यताका संद्रय—हास, जो श्रन्थिमेटसे शुक्त होकर चीदहर्वे गुण्स्थानमें समाप्त होता है, उसीको वृत्तिसंद्र्य कहा है और शुक्रध्यानके पहले दो भेदोंमें सम्प्रशातका तथा अन्तिम दो भेदोंमें श्रसम्प्रकातका समावेश किया है।

योगजन्य विभूतियाँः—

योगसे होनेवाली शान, मनोबल, वचनवल, शरीरवल आदि सम्यन्धिनी अनेक विभृतियोंका वर्णन पातञ्जल-दर्शनमें है। जैन-शास्त्रमें वैक्रियलन्धि, आहारकलन्धि, अवधिशान, मन-पर्याय-आन श्राठि सिद्धियाँ ‡वर्णित है. सो योगका ही फल हैं।

शैद्धदर्शनमें भी श्रात्माकी संसार, मोक् श्रादि श्रवस्थाएँ मानी हुई हैं। इसिलये उसमें श्राध्यात्मिक क्रमिक विकासका वर्णन होना स्वामाविक हैं। सक्तपोन्मुख होनेकी स्थितिसे लेकर खरूपकी परा-काष्टा श्राप्त कर लेनेनककी स्थितिका वर्णन यौद्ध-प्रन्थीमें + है, जो

 <sup>&#</sup>x27;'द्विविघोऽप्ययमध्यात्मभावनाध्यानसमतावृत्तिसंक्षयभेदेन पश्च-घोक्तम्य योगस्य पश्चमभेदेऽवतरित ' इत्यादि ।

<sup>-</sup>पाट र, स्०१८।

<sup>🕆</sup> टेन्विय, तीमरा विभूतिपाद ।

<sup>📫</sup> देखिय, आवज्यक-निर्युक्ति, गा० ६९ और ७०।

<sup>+</sup> देखिये, प्रो० सि० वि० राजवांद्-सम्पादित मराठीभाषान्तरित मन्द्रिमनिकायः—

मृट पें सूठ पेंठ सूट पेंट सूठ पेंठ हे २, २२ १५, ३४ ४, ४८ १०।

पाँच विमागों में विमाजित है। इनके नाम इस प्रकार हैं:—[१] धर्मानुसारी, [२] सोतापन्न [३] सकदागामी, [४] अनागामी और [५] अरहा। [१] इनमें से 'धर्मानुसारी' या 'श्रद्धानुसारी' वह कहलाता है, जो निर्वाणुमार्गके अर्थात् मोक्तमार्गके अभिमुख हो, पर उसे प्राप्त न हुआ हो। इसीको जैनशास्त्रमें 'मार्गानुसारी' कहा है और उसके पैतोस गुण वतलाये हैं #! [२] मोक्तमार्गको प्राप्त किये हुए आत्माओं के विकासकी न्यूनाधिकताके कारण सोनापन्न आदि चार विभाग हैं। जो आत्मा अविनिपात, धर्मानियत और सम्बोधिपरायण हो, उसको 'सोनापन्न' कहते हैं। सोतापन्न आत्मा सातवें जन्ममें अवश्य निर्वाण पाता है। [३] 'सकदाणामी' उसे कहते हैं, जो एक ही चार इस लोकमें जन्म प्रहण करके मोन्न जानेवाला हो। [४] जो इस लोकमें जन्म प्रहण न करके ब्रह्म लोकसे सीधे ही मोन्न जानेवाला हो, वह 'अनागामी' कहलाता है। [५] जो सम्पूर्ण आस्रवोंका न्य करके कृतकार्य हो जाना है, उसे 'श्ररहा' | कहते हैं।

धर्मानुसारी आदि उक्त पाँच अवस्थाओंका वर्णन मिल्सम-निकायमें बहुत स्पष्ट किया हुआ है। उसमें वर्णन ई किया है कि तत्कालजात वत्स, कुछ बड़ा किन्तु दुर्बल वत्स, भीढ़ वत्स, हलमें जोतने लायक बलवान वैल और पूर्ण वृषम जिस प्रकार उत्तरोत्तर अरूप-अरूप अमसे गङ्गा नदीके तिरछे प्रवाहको पार कर लेते हैं,

<sup>•</sup> दाखिये, श्रीहेमचन्द्राचार्य-कृत योगशास्त्र, प्रकाश १।

<sup>†</sup> देखिये, प्रो० राजवाङ्-सपादित मराठीभाषान्तरित दीघ--निकाय, पृ० १७६ टिप्पनी ।

<sup>1</sup> दोखिये, पृ० १५६।

वैसे ही धर्मानुसारी आदि उक्त पोंच प्रकारके आत्मा भी मार— कामके वेगको उत्तरोत्तर अल्प श्रमसे जीत सकते हैं।

योद-शास्त्रमें दस सयोजनाएँ—वन्धन वर्णित क्ष हैं। इनमेंसे पाँच 'त्रोरंमागीय' श्रीर पाँच 'उड्ढ़ंमागीय' कही जाती हैं। पहली तीन संयोजनाश्रोंका त्त्रय हो जानेपर सोतापन्न-श्रवस्था प्राप्त होती है। इसके बाद राग, छेष श्रीर मोह शिथिल होनेसे सकदागामी-श्रवस्था प्राप्त होती है। पाँच श्रोरंमागीय संयोजनाश्रोंका नाश हो जानेपर श्रीपपत्तिक श्रनावृत्तिधर्मा किंवा श्रनागामी-श्रवस्था प्राप्त होती है श्रीर दसों संयोजनाश्रोंका नाश हो जानेपर श्ररहा पद मिलता है। यह वर्णन जैनशास्त्र-गत कर्मप्रहृतियोंके त्रयके वर्णन-जैसा है। सोतापन्न श्रादि उक्त चार श्रवस्थाश्रोंका विचार चौथेसे लेकर चौदहवेंतकके गुण्स्थानोंके विचारोंसे मिलता-जुलना है श्रथवा यों कहिये कि उक्त चार श्रवस्थाएँ चतुर्थ श्रादि गुण्स्थानोंका संत्रेपमात्र हैं।

जैसे जैन-शास्त्रमें लिब्धका तथा योगदर्शनमें योगविभूतिका वर्णन है, वैसे ही वौद्ध-शास्त्रमें भी आध्यात्मिक-विकास-कालीन सिद्धियोंका वर्णन है, जिनको उसमें 'श्रिमिक्षा' कहते हैं। ऐसी श्रिम-क्राएँ सुद्द हैं, जिनमें पाँच लौकिक श्रीर एक लोकोचर कही गयी † है।

<sup>\* (</sup>१) सकायविद्धि, (२) विचिकच्छा, (३) सीलब्बत परामास, (४) कामराग, (५) पटीघ, (६) रूपराग, (७) अरूपराग, (८) मान, (९) उद्धव और (१०) अविजा। मराठीभाषान्तरित दीघनिकाय, पृ० १७५ दिप्पणी।

<sup>†</sup> देखिये,---मराठीभाषान्तरित मिक्समनिकाय, पृ० १५६।

यौद्ध-शास्त्रमें योधिसत्त्वका जो लक्षण # है, वही जैन-शास्त्रके अनुसार सम्बर्ग्हिका लक्षण है। जो सम्यर्ग्हि होता है, वह यदि गृहस्थके आरम्भ-समारम्भ आदि कार्योमें प्रवृत्त होता है, तो भी उसकी वृत्ति तप्तलोहपदन्यासवत् अर्थात् गर्म लोहेपर रक्षे जानेवाले पैरके समान सकम्प या पाप-भीठ होती है। बोद्ध-शास्त्रमें भी योधिसत्त्वका वैसा ही स्वक्रप मानकर उसे कायपाता अर्थात् ग्रिरोमात्रसे [चित्तसे नहीं ] सांसारिक प्रवृत्तिमें पड़नेवाला कहा है १। वह चित्तपाती नहीं होता।

इति ।

213 €

क्ष "कायपातिन एवेह, वोधिसत्त्वाः परोदितम् ।
 न चित्तपातिनस्ताव,-देतद्ञापि युक्तिमत् ।।२७१॥"
 —योगिविन्द्र ।

<sup>1 &</sup>quot;एवं च यत्परैक्कं, बोधिसंत्त्वस्य लक्षणम्। विचार्यमाणं सन्नीत्या, तद्व्यत्रोपपद्यते॥ १०॥ तत्त्तलोहपदन्यास,-तुल्यावृत्तिः किचिद्यदि। इत्युक्तेः कायपात्येव, चित्तपाती न स स्मृतः॥ ११॥"

# चौथा कर्मग्रन्थ मूल ।

नमिय जिएं जित्रमग्गण,-गुणठाणुवत्रोगजोगलेसाओ । यंधप्पवृहभावं, संखिजाई किमवि बुच्हं ॥१॥ इह सुहुमवायरेगिं, दिवितिचडअसंनिसंनिपंचिंदी । श्रपजत्ता पज्जताः, कमेण चडदस जियद्वाणा ॥२॥ यायर असंनिविगले, अपाजि पहमविय संनि अपजसे। श्रजयजुश्र मंनि पज्जे, सन्वगुणा मिन्छ सेसेसु॥ ३॥ अपजन्तछक्षि कम्मुर,-लमीसजोगा अपज्ञनंनीसु ते सविडवमीस एसु, तणुष्जेसु उरलमन्ने॥४॥ सन्वे संनि पजत्तं, उरतं सुहुमे सभासु तं चउसु। षायरि सविडव्विद्रगं, पजसंनिसु यार उवस्रोगा ॥ ५॥ पजचडरिंदिश्रसंनिसु,दुदंस दु श्रनाण दससु चक्खुविणा संनिभवजे मणना, णचक्खुकेवलदुगविहुणा ॥६॥ संनिद्रगे छलेस अप,-ज्जवायरे पढम चल ति सेंधेसु । मत्तद्व वन्धुदीरण, मंतुद्या श्रद्घ तेरससु ॥७॥ सत्तद्वशेगवंघा, संतुद्या सत्तश्रद्धन्तारि। मत्तहञ्जवंचहुगं, उदीरणा संनिपज्ञेसे॥ =॥ गइइंदिए ध काय, जोए वेए कसायनाणेसु । संजमदंसणलेसा,-भवसम्मे सानिबाहारे ॥ ६ ॥

सुरनरतिरिनिरयगईं, इगवियतियचडपार्णेदि ब्रक्काया। भूजनजलपानिलवण,-तसा य नणवयपतापुजागा॥१०॥ वेय नरित्थिनपुंसः, कसाय कोहमयमायलोभ ति । मइसुयवहि मणकेवल,-विहंगमइसुत्रत्रनाण सागारा॥११ सामाइब्रेयपरिहा,-रसुहुमश्रहखायदेसजयअजया । चक्खुअचक्ख्भोही,-केवहदंसण श्रणागारा ॥१२॥ किण्हा नीला काऊ, तेऊ पम्हा य सुक्क भव्वियरा। वेयगखइगुवसममि,-च्छमीससासाण सनियरे ॥१२॥ ब्राहारेयर भेया. सुरनरयविभंगमइसुब्रोहिदुगे। संम्मत्तिमे पम्हा, सुकासन्नीसु सन्निद्रुगं ॥ १४ ॥ तमसंनित्रपन्जजुयं,-नरे सदायरत्रपज्ज तेऊए। थावर होंगदि पढमा, चड वार असन्नि दुदु विगले॥१५॥ दस चरम तसे अजया,-हारगतिरितणुकसायदुअनाणे। पदमतिलेसाभावियर,-अचक्खुनपुधिच्छि सब्वे वि॥१६॥ पजसन्नी केवलदुग,-संजयमणनाणदेसमणमीसे। पण चरमपज्ञ वयणे, तिथ छ व पज्जियर चक्खुंमि॥१७॥ थीनरपर्णिदि चरमा, चड ऋणहारे दु संनि छ ऋपजा। ते सुहुमअपज्ञ विणा, सासणि इत्तो गुणे बुच्छं॥१८॥ पण तिरि चड सुरंनरए, नरसंनिपणिदिभव्वतसि सब्वे। इगविगलभूद्गवणे, दु दु एगं गइतसम्रभव्वं ॥ १६॥ वेयतिकसाय दव दस, लोभे चड अजय दु ति श्रनाणितगे. **बार्स अ**चक्खु चक्खुसु, पढमा अहस्वाइ चरम चड॥२०॥

मणनाणि सग जयाई, समहयछेय चड दुन्नि परिहारे। केवलदुगि दो चरमा,-जयाइ नव महसुख्रोहिदुगे॥२१॥ श्रड उवस्मि चड वेयगि, खहए इक्कार मिच्छनिगि देसे । सुहुमे य सटाएं तेर,-स जोग आहार सुकाए॥ २२॥ अस्सन्निसु पदमदुगं. पदमातिलेसासु छ च दुसु सत्त । पढमंतिमदुगञ्रजया, श्रणहारे मग्गणासु गुणा ॥२३॥ सचेयरमीसश्रस,-चमोसमणवह्विउन्वियाहारा । उरलं मीसा कम्मण, इय जोगा कम्ममणहारे ॥२४॥ नरगइपणिदिनसतणु,-श्रचक्खुनरनपुक्तसायसंमदुगे। मानिछलेसाह।रग,-अवमहसुखे।हिदुगे सब्वे ॥२५॥ तिरिइत्थिश्रजयसासण,-श्रनाणउवसमञ्चभव्वभिच्छेसु। नराहारदुग्णा, ने उरलदुग्ण सुरनरए॥ २६॥ कम्मुरलदुगं थावरि. ते सविज्ञिवदुग पंच इगि पवणे। छ असंनि चरमवह्जुय, ते दिउवदुग्ण चं विगते॥२७॥ कम्मुरलमीसविणु मण,-चइसमइयवेयचक्खुमणनाण । **उरतदुगक्रम्मप्**ढमं,-तिममण्यह् केवऌहुगंमि ॥२८॥ मणवहउरला परिहा,-रि सुहुमि नव ते उ मीसि सविउन्वा। देसं सविउव्यिद्धगा, सकरमुरलमीस श्रहखाए॥ रेट॥ ति अनाण नाण् पण चड,दंसण घार जियबक्खणुवऋोगा । विणुमणनाण्डुकेवल, नव सुरतिरिनिरयश्रजएसु । ३०॥ तसजोयवेयसुका,-हारनरपणिंदिसंनिभवि मव्वे। नगणेगरपणलेमा,-कसाइ दस केवलदुगुणा॥ ३१ ॥ 🗥

चर्डारेंदिअसंनिद्अना,-णदंसण इगिवितिधावरि अचक्खु तिश्रनाण दंसणदुगं,-अनाणतिगश्रमवि मिच्छदुगे ॥१२॥ भेवलद्रगे नियद्रगं, नव तिअनाण विणु खह्य अहलाय । दंसणनाणतिगं दे, सि मीसि श्रन्नाणमीसं त॥ ३३॥ मणनाणचक्खुवज्जा, अणहारि तिनिन दंसण चड नाणाः चडनाणसंजमोवस,-मवेयगे त्रोहिदंसे य॥ ३४॥ दो तेर तेर बारस, मणे कमा श्रष्ट दु चड चड वघणे। चड दू पण तिन्नि काये, जियगुणजोगोवस्रोगन्ने॥ ३५॥ इसु लेसासु सठाणं, एगिंदिश्रसंतिभूद्गवणेसु । पहमा चडरो तिन्नि उ, नारयविगलग्गिपवणेसु ॥३६। अहसायसुहुमकेवल,-हागि सुक्षा छावि सेसठाणेसु। नरनिरयदेवतिरिया, थोवा दु असंखणंतगुणा ॥३७॥ पणचडतिदुएगिंदी, थोवा तिन्निऋहिया ऋणंतगुगा। तस थोव असंखरगी, भूजलानिल अहिय वण ण्ता। ३८॥ मण्वयणकायजोगा, थोवा श्रस्तंखगुण ऋणंतगुणा। पुरिसा थोंचा इत्थी, संखगुणाणंतगुण कीवा ॥३६॥ माणी कोही माई, छोही श्रहिय मणनाणिणो छोवा। मोहि मसंखा मइसुय, श्रहियसम श्रसंख विवसंगा ॥४०॥ केविखणो पंतराुषा, मइसुयञ्जन्नाषि पंतराुण तुल्ला। सुदुमा थोवा परिहा-र संख ऋहखाय संखगुणा ॥४१॥ भेयसमईय संसा, देस असंखगुण णंतगुण अजया। धोषधसंसदु्षंता, भोहिनयणकेवलअचक्ख् ॥४२॥

पच्छाणुपुव्यि लेसा, थोवा दो संख णंत दो ऋहिया। श्रभविषर थोवएंना, सासण थोवोवसम संखा ॥४३॥ मीसा संखा वेयग, असंखगुण खहयामिच्छ दु ऋणंता। संनियर थोव णंता,-णहार थोवेयर असंखा ॥४१॥ सब्व जियठाण मिच्छे, सग सासणि पण अपज सन्निद्रगं। संमे सन्नी दुविहो, सेसेसुं संनिपज्जत्तो ॥४५॥ मिच्छदुगञ्जजइ जोगा,-हारदुगूणा श्रपुव्वपण्गे छ। मणवह उरलं सविड,-व्व मीसि सविबव्वदुग देसे ॥४६॥ साहारदुग पमत्ते, ते विउवाहारमीस विणु इयरे। कम्मुरलदुगंताइम, मण्वयण सयोगि न श्रजोगी ॥४७॥ तिश्रनाण्दुदंसाइम,-दुगे श्रजह दोसि नाण्दंसातिगं। ते मीसि मीसा समणा, जयाइ केवलदु श्रंतदुगे ॥४८॥ सासणभावे नाणं, विउव्यगाहारगे उरलमिस्सं। नेगिंदिसु सासाणों, नेहाहिगयं सुयमयं वि ॥४६॥ ब्रसु सब्वा तेडातिगं, इगि ब्रसु सुक्का श्रयोगि श्रह्मेसा। षंघस्स भिच्छ श्रविरइ,-कसायजोगित नव हेऊ ॥५०॥ श्रमिगाइयमण्मिगहिया,-भिनिवसियसंसहयमण्यभोगं पण मिच्छ वार अविरइ, मणकरणानियमु छाजियवहो ।५१। नव सोल कसाया पन,-र जोग इय बत्तरा ख सगवन्ना। इग्चडपणतिगुणेसु,-चडतिदुइगपचऋो वंधो ॥५२॥ चडामिच्छामिच्छत्राविरइ,-पचइया सायसोल प्णतीसा । जोग विणु तिपचइया,-हारगाजिणवज्ञसेसास्रो ॥५३॥

पण्पन्न पन्न तियबहि,-ज्ञचत्त गुण्चत्त क्र्चउदुगवीसा । सोलस दस नवनव स,- त्त हेउलो न उ अजोगिमि॥५४॥ पणपन्न मिच्छि हारग,-दुगूण सासाणि पन्नभिच्छ विणा। मिस्सदुगक्षंमञ्जणविणु, तिचलमासे ग्रह बचना।।४४॥ सदुमिस्सकंम अजए, श्रविरइकम्पुरतमीसविकसाये। मुनु गुणचत्त देसे, छवीस साहारदु पमने ॥५६॥ श्रविरइइगारतिकसा,-यवज्ञ श्रपमित्त मीसदुगरिहया। चडवीस् त्रपुद्वे पुण, हुनीस त्रविडिवियाहारा ॥५७॥ **अब्रहास सोल बायरि, सुहुमे द्स वेयसंजलणति विणा।** खीणुवसंति ऋबोभा, सजोगि पुन्वुत्त सगजोगा ॥५८॥ श्रपमत्तंता सत्त,-द्व मीसश्रप्षुव्ववार्यरा सत्त । वंधइ ब्रस्सुहुमो ए,-गमुवरिमा वंधगाऽजोगी ॥५६॥ त्रासुहुमं संतुद्ये, त्रह वि मोह विणु सत्त खीणंमि। चड चरिमदुगे श्रष्ट ड, मंते डवसंति सतुद्ए ॥६०॥ जइरंति पमनांता, सगह मीसह वेयत्राउ विणा। ब्रग अपमत्ताइ तत्रो, व पंच सुहुमो पणुवसंतो ॥६१॥ पण दो खीण दु जोगी,-णुदीरगु ऋजोगि थोव उवसंता। संखगुण खीण सुहुमा.–नियदिश्रपुद्य सम श्रहिया ॥६२॥ जोगिश्रपमत्तइयरे, संखगुणा देससासणामीसा । श्रविरय त्रजोगिभिच्छा, त्रसंखचडरो दुवे णता ॥६३॥ उवसमखयमीसोदय,-पारिणामा दुनवद्वारइगवीसा। तिय मेव संनिवाइय, संमं चरणं पढममावे ॥६४॥

वीए केवलजुयलं, सम दाणाइलाहि पण् चरण। तहर सेसुवयोगा, पण लद्धी सम्मविरहदुगं ॥६४॥ श्रत्राणमसिद्धता,-संजमलेसाकसायगहवेया। मिच्छं तुरिए भन्दा,-भन्दत्तजियत्त परिणामे ॥६६॥ चड चडगईसु भीसग,-परिणामुदएहिं चड सखहएहिं। उवसमजुएहिं वा चर, केवलि परिणामुद्यखह्ए ॥६७॥ खयपरिणामं सिद्धा, नराण पणजोगुवसमसेढीए । इय पनर संनिवाइय.-मेया वीसं श्रसंभविणो ॥६८॥ मोहेद समा मीसा, चन्घाइसु श्रष्टक्तम्मसु च सेसा। धम्माइ पारिणानिय,-भावे खंघा उदइए वि ॥६६॥ संमाइचडसु तिग चड, भावा चड पणुव शामगुवधंते। चउ खीणापुच्य निन्नि, संम्गुणहाणगेगजिए ॥७०॥ संखिजेगमसंखं, परित्तजुत्तनियपयजुवं तिविहं। एवमणंतं पि तिहा. जहन्तमङ्कुक्तया सन्वे ॥७१॥ बहु मंखिलं दुचिय, ययो परं मिसमें तु जा गुरुयं। जंबृहीवपमाणय,—चडपत्तपरूचणाइ इमं ॥७२॥ पह्माणवाद्वियमला,-ग पडिसलागामहामलागक्खा । जोयणमहकोगाढा, खबेइयंता सक्षिहभरिया ॥७३॥ ता दीवुदहिसु इक्कि,-क्रमरियवं खिविय निष्टिए पढमे। पढमं च तदन्तं चिय, पुण भरिएतंमि तह खीणे॥७४॥ क्विप्पट् सलागपत्ते,-गु मिसवो इय सलागखवणेणं। पुन्नो यीयो य तस्रो, पुन्वि पि च तमि उद्घरिए ॥७५॥

खीणे सलाग तहए, एउं पढमेहिं वीययं भरसु। तेहिं तइयं तेहि य, तुरियं जा किर फुडा चडरो । ७६॥ पढमातिपल्लुद्धरिया, दीबुद्ही पल्लचडसरिसवा य। सन्वो वि एगरासी, रुवूणो परमछिखिज्ञं ॥७०॥ रूवजुर्यं तु परिता,-मंखं लहु ऋस राधि ऋग्मामे। जुत्तासंखिजं तहु, ऋ।वित्यासमयपरिमाणं ॥७५॥ षितिचडपंचमगुणणे, कमा सगासंख पढमचउसत्ता। णंता ते रूवजुया, मन्भा रूचूण गुरू पच्छा ॥७९॥ इय सुनुत्तं अन्ते, विगियमिकाति च उत्थयमसंखं। होइ असंखासंखं, बहु स्वजुवं तु तं मन्भं ॥८०॥ रुवूणमाइझ गुरु, तिब्गिगडं तं इमे दस क्खेवे। लोगाकासप्यसा, धम्माधम्मेगजियदेसा ॥=१॥ ठिइवंधज्झवसाया, ऋणुभागा जोगझेयपलिभागा । दुरह य समाण समया, परोयनिगोयए खिवसु ॥⊏२॥ पुणरवि तंभि तिवाश्यिय, परिचाणंत लहु तस्स रासीएं। **अन्मा**ले लहु जुत्ता, एंतं अभन्वाजियपमाण ॥८३॥ तन्वरमे पुण जायइ, णताणंत लहु त च तिक्खुसी। वग्गसु तह विनंतं हो,-इ एंत खेवे खिवसु छ इमे॥ ८४॥ सिद्धा निगोयजीवा, वणस्षई काळपुरगठा चेव। सन्वमलोगनहं पुण, तिवश्गितं केवलंदुगंमि ॥ ५॥। खित्ते णंताणंतं, हवेइ जिट्ठं तु ववहरइ मज्भं। इय सुहुमत्थावियारों, लिहिस्रो देविंदस्ररीहिं ॥=६॥

#### श्रीवीतरागाय नमः।

श्रीदेवेन्द्रसृरि-विरचित 'षडशीतिक' नामक

# चौथा कर्मग्रन्थ।

CE 50% 300 300

# मंगल और निषय।

निय जिएं जिल्लमग्गण,-गुणठाणुवल्रोगजोगलेसास्रो। वंघपपवहुमावे, संविजाई किमवि वुन्हं ॥१॥

> नत्वा निनं जीवमार्गणागुणस्यानोपयोगयोगलेश्याः । बन्धास्पयहुरवभावान् संख्येयादीन् किमपि वस्ये ॥ १ ॥

त्रर्थे—धीजिनेश्वर भगवान्को नमस्कार करके जीवसान, मार्गणासान, गुणसान, उपयोग, योग, लेश्या, वन्ध, घरणवहुत्व, भाव श्रीर संरया श्रादि विपर्योको में संक्षेपसे कहुँगा॥१॥

भावार्थ—इस गायामें चौद्द्विषय संगृहीत हैं, जिनका विचार क्रनेक रीतिसे इस कर्मग्रन्थमें किया हुआ है। इनमेंसे जीवस्थान आदि दस विषयोंका कथन तो गाथामें स्पष्ट ही किया गया है, और उदय, उदीरणा, सत्ता, श्रीर वन्धहेतु, ये चार विषय 'बन्ध शब्दसे स्चित किये गये हैं। इस ग्रन्थके तीन विभाग हैं ':—(१) जीवस्थान, (२) मार्गणास्थान, श्रोर (३) गुणस्थान। पहले विभागमें जीवस्थानको लेकर श्राठ विपयका विचार किया गया है, यथाः—(१) गुणस्थान, (२) योग, (३) उपयोन, (४) लेश्या, (५) वन्ध, (६) उदय, (७) उदीरणा श्रोर (६) सत्ता। दूसरे विभागमें मार्गणास्थानपर छह विपयोंकी विवेचना की गई है:—(१) जीवस्थान, (२) गुणस्थान, (३) योग, (४) उपयोग, (५) लेश्या श्रोर (६) श्रव्यवहुत्व। तीसरे विभागमें गुणस्थानको लेकर वारह विपयोंका वणन किया गया है:—(१) जीवस्थान, (२) योग, (३) उपयोग, (४) लेश्या, (५) बन्धहेतु, (६) धन्ध, (७) उदय, (६) उदीरणा, (६) सत्ता, (१०) श्रव्यवहुत्व, (११) भाव श्रीर (१२) संख्यात श्रादि संख्या।

#### १--- इन विषयोंकी सञ्रह गाथायें ये हैं ---

"निमय जिण वत्तव्वा, चउरसजिअठाणएसु गुणठाणा। जोगुवओगो लेसा, वंधुदओदीरणा सत्ता॥१॥ तह मूलचउदमग्गण,—ठाणेसु वासिष्ठ उत्तरेसुं च। जिअगुणजोगुवओगा, लेसप्पवहुं च छष्टाणा॥२॥ चउदसगुणेसु जिअजो,-गुवओगलेसा ५ वंधहेऊ य। वधाइचउअप्पा,—बहुं च तो भावसंखाई॥३॥"

ये गाथार्थे श्रीजीविषजयजी कृत श्रीर श्राजयसोमसूरि-कृत टवेमें है। इनके स्थानमें पाठान्तरवालो निर्म्चालिक्त तीन गाथार्थे प्राचीन चतुर्थ कर्म यन्य हारिभद्री टीका, श्रीदेवेन्द्रसूरि-कृत स्वोपन्न टीका श्रीर श्रीजयमोमसूरि- कृत टवेमें भी हैं —

> "चडदसजियठाणेसु, चडदसगुणठाणगाणि जोगा य t डवयोगलेसबंधुद,-ओदीरणसंत अद्वपए ॥ १॥

#### जीवस्थान त्रादि विषयोंकी व्याख्या।

(१) जीवोंके स्तम, वादर श्रादि प्रकारों (भेदों) को 'जीवस्थानं' कहते हैं। द्रव्य श्रीर भाव प्राणोंको जो धारण करता है, वह 'जीव' है। पाँच इन्द्रियाँ, तीन वल, श्वासोञ्चास श्रीर श्रायु, ये दस द्रव्यप्राण हैं, क्योंकि वे जड़ श्रीर कर्म-जन्य हैं। ज्ञान, दर्शन श्रादि पर्याय, जो जीवके गुणोंके ही कार्य हैं, वे भावप्राण हैं। जीवकी यह व्याख्या संसारी श्रवस्थाको लेकर की गई है, क्योंकि जीवस्थानोंमें संसारी जीवोंका ही समावेश है, श्रत एव वह मुक्त जीवोंमें लागू नहीं एड़

चडदसमगगणठाणे,-सुमूलपएसु विसिष्ट इयरेसु। जियगुणजोगुवओगा, लेसप्पवहुं च छहाणा॥ २॥ चडदसगुणठाणेसुं, जियजोगुवओगलेसवंधाय। वंधुदयुदीरणाओ, संतप्पवहुं च दस ठाणा॥ ३॥"

१—जीवस्थानके अर्थमें 'जीवसमास' शब्दका प्रयोग भी दिगम्बरीय साहित्यमें मिलता है। इसकी व्याख्या उसमें इस प्रकार हैं —

> ' जेहिं अणेया जीवा, णज्जंते वहुविहा वि तज्जादी। ते पुण संगहिदस्था, जीवसमासा त्ति विण्णेया॥७०॥ तसचदुजुगाणमन्हो, अविरुद्धेहिं जुदजादिकम्युदये। जीवसमासा होति हु, तन्भवसारिच्छसामण्णा॥७१॥"

> > ---जीवकाएड ।

जिन धर्मोकेद्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक जातियोंका वीध होता है, वे 'जीवसमास' कहलाते हैं ॥७०॥ तथा अम, बादर, पर्याप्त श्रीर प्रत्येक युगलमेंसे अविरुद्ध नामकर्म(जैसे-सूहमसे अविरुद्ध स्थावर)के उदयसे युक्त जानि नामकर्मका उदय होनेपर जो अर्ध्वतासामान्य, जीवोंमें होती है, वह 'जीवसमाम' कहलाता है ॥ ७१ ॥

कालक्रमसे भनेक भवस्थाओंके होनेपर भी एक ही वस्तुका को पूर्वापर साहरय देखा जाता है, वह 'कर्ध्वतासामान्य' है । इमसे उलटा एक समयमें ही भनेक वस्तुओंकी जो परस्वर समानता देखी जाती है, वह 'तिर्यक्सामान्य' है। सकती। मुक्त जीवमें निश्चय दृष्टिसे की हुई व्याख्वा घटती है: जैसे:—जिसमें चेतना गुण है, वह 'जीव' इत्यादि है'।

- (२) मार्गणाके अर्थात् गुणसान. योग, उपयोग आदिकी विचा-रखाके सानों (विपयों) को 'मार्गणास्थान' कहते हैं। जीवके गति, इन्द्रिय आदि अनेक प्रकारके पर्याय ही ऐसे स्थान हैं, इसिलये वे मार्गणास्थान कहलाते हैं।
- (३) ज्ञान, दर्शन, चरित्र आदि गुणेंकी शुद्धि तथा अशुद्धिके तरतम-भावसे होनेवाले जीवके भिन्न भिन्न खरूपोंको गुणस्थाने कहते हैं।
  - १—''तिकाले चढु पाणा, इंदियवलमारआणपाणा य । ववहारा सर जीवो, णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स ॥३॥'' —हत्यम्बर

"जाहि व जासु व जीवा, मिगिन्जंते जहा तहा दिहा। ताओ चोदस जाणे. सुयणाणे मग्गणा होति ॥१४०॥" जिन पदापोंकेदारा अथवा जिन पदांदों नै नीवोंकी विचारणा, स्वंदकी दृष्टिने स्नुमार से स्वे वे पर्याय भागणास्थान है।

गोम्मटमारमें 'विस्तार', 'श्रादेश' श्रीर 'विशेष', ये तीन शन्द मार्गणास्थानके नामान्तर असे गये हैं। —जीव०, गा० ३।

३—इमको व्याख्या गोन्मटमार-नीवकारडमें इस प्रकार है-—

"नोहिं दु लिक्खन्जंते, उदयादिसु संभवेहिं भावेहिं। जीवा ते गुणसण्णा, णिहिट्ठा सन्वदरसीहिं॥८॥" दर्शनमोहनीय तथा चारित्रमोहनीयके औदयिक ब्रादि जिन भावों (पर्यायों ) देशस जीवका बोध होता है, वे माव 'गुपस्थान' हैं।

मोम्मटसारमें 'तचेप,' 'श्रोब,' 'सामान्य' श्रीर 'जीवसमाम,' ये चार राष्ट्र गुपत्मानके समानार्यक हैं। —जीव०, गा० ३ तथा २०।

जीवसान, मार्गणास्पान और गुणसान, ये सब जीवकी अव-सायें हैं, तो भी इनमें अन्तर यह है कि जीवसान, जाति-नामकर्म, पर्याप्त-नामकर्म और अपर्याप्त-नामकर्म औदियक भाव हैं, मार्गणा-स्थान, नाम, मोहनीय, झानावरणीय, दर्शनावरणीय और वेदनीयकर्म-के औदियक आदि भावरूप तथा पारिणामिक भावरूप हैं और गुणसान, सिर्फ मोहनीयकर्मके औदियक, सायोपशमिक, औपशमिक और सायिक भावरूप तथा योगके भावाभावरूप हैं।

- (४) चेतना-शक्तिका योधरूप व्यापार, जो सीवका श्रसाधारस स्टब्स है श्रीर जिसकेद्वारा वस्तुका सामान्य तथा विशेष सस्य जाना जाता है, उसे 'उपयोगं' कहते हैं।
- (५) मन, वचन या कायकेद्वारा होनेवाला वीर्य-शक्तिका पिर-स्पन्द—आत्माके प्रदेशोंमें हलचल (कम्पन)—'घोग' है।
- (६) भारमाका सहजरूप स्फरिकके समान निर्मल है। उसके मिन्न भिन्न परिणाम जो कृष्ण, नील आदि अनेक रंगवाले पुद्गत-विशेषके असरसे होते हैं, उन्हें 'लेश्यां' फहते हैं।
- (७) भात्माके प्रदेशोंके साथ कर्म-पुद्रलॉका जो दूध-पानीके समान सम्बन्ध होता है, वही 'बन्ध' कहलाता है। बन्ध, मिध्यह्व आदि हेतु योसे होता है।

"वर्युनिभिन्तं भावो, जादो जीवस्स जो दु उवजोगो । सो दुविहो णायभ्वो, सायारो चेव णायारो ॥६७१॥" २—रेक्कि, परिशिष्ट 'क ।'

३—"कृष्णादिद्रव्यसाचिव्यात्परिणामोऽयमात्मनः। स्फटिकस्येव तत्राऽयं, छेदयाशब्दः प्रवर्तते॥"

यह एक प्राचीन झीक है। जिमे औहरिमह्मूरिने भावश्यक-दीका पृष्ठ कर्ष पर प्रमा-करूपमे लिया है।

१--गोम्मटमार-जीयकाण्डमें यही न्याय्या है।

- (इ) वँधे हुए कर्म-दिलकोंका विपाकानुभव (फलोदय) "उदय" कहलाता है। कभी तो विपाकानुभव, अवाधाकाले पूर्ण होनेपर होता है और कभी नियत अवाधाकाल पूर्ण होनेके पहले ही अपवर्तनाँ आदि करणसे होता है।
- (६) जिन कर्म-दिलकोंका उदयकाल न श्राया हो, उन्हें प्रयक्ष-विशेषसे खींचकर-बन्धकालीन स्थितिसे हटाकर-उदयावितकार्मे दास्त्रिल करना 'उदीरणा' कहलाती है।
- (१०) बन्धन या संक्रमण करणसे जो कर्म-पुद्रल, जिस कर्मक्प-में परिणत हुये हों, उनका, निर्जरा या संक्रमंसे क्पान्तर न होकर उस स्वरूपमें बना रहना 'सन्तां' है।
- १—वॅंधा हुआ कर्म जितने काल तक उदयमें नहीं आता, वह 'श्रवाधाकाल' है। २ — कर्म के पूर्व बद्ध स्थिति श्रीर रस, जिस वीर्य-शक्तिसे घट जाते हैं, उसे 'श्रपवर्तना-करण' कहते हैं।
- ३—जिस नीर्य-विशेषसे कर्मका वन्थ होता है, वह 'वन्धनकरण' कहलाता है। ४—जिम नीर्य-विशेषसे एक कर्म का श्रन्य सजातीय कर्मरूपमें सक्रम होता है, वह 'सक्रमणकरण' है।
  - ५--कर्म पुद्रगलोंका आत्म-प्रदेशोंसे अलग होना 'निर्जरा' है।
- ६—एक कर्म-रूपमें स्थित प्रकृति, स्थिति, श्रनुमाग श्रौर प्रदेशका श्राप्य सजातीव कर्मरूपमें क्दल जाना 'सक्रम' है।
- ७---वन्ध, चदय, चदीरणा श्रीर सत्ताके ये ही लक्षण यथाक्रममे प्राचीन चतुर्थ कर्म श्रन्थ-के साध्यमें इस प्रकार है ---
  - "जीवस्स पुगगलाण य, जुगगाण परुष्परं अभेएणं। मिच्छाइहेडविहिया, जा घडणा इत्थ सो बंधो॥ ३०॥ करणेण सहावेण व, णिइवचए तेसिमुद्दयपत्ताणं। जं वेयणं विवागे,-प सो ड डदओ जिणाभिहिओ॥३१॥-

- (११) मिथ्यात्व आदि जिन वैमाविकं परिणामींसे कर्म-योग्य बुद्गल, कर्म-रूपमें परिणत हो जाते हैं, उन परिणामींको 'वन्धहेतु' कहते हैं'।
  - (१२) पदार्थीके परस्परन्यूनाधिक भावको 'श्रल्पवहुत्व' कहते हैं।
- (१३) जीव और अजीवकी स्वाभाविक या वैमाविक अवस्था-को 'भाव' कहते हैं।
- (१४) संख्यात, श्रसंस्यात श्रीर श्रनन्त, ये तीनों पारिभाषिक संक्रायें हैं।

#### विषयोंके ऋमका श्रमिप्राय

सबसे पहले जीवस्थानका निर्देश इसिलये किया है कि कह सबमें मुद्य है, क्योंकि मार्गणास्थान श्रादि श्रन्य सब विपयोंका विचार जीवको लेकर ही किया जाता है। इसके वाद मार्गणास्थानके निर्देश करनेका मतलब यह है कि जीवके व्यावहारिक या पारमा-र्थिक स्वरूपका बोध किसी-न-किसी गति श्रादि पर्यायके (मार्गणा-स्थानके) द्वारा ही किया जा सकता है। मार्गणास्थानके पश्चात् स्थानवर्ती हैं, वे किसी-न-किसी गुणस्थानमें वर्तमान होते ही हैं।

> कम्माणूणं जाए, करणविसेसेण ठिइवचयभावे। जं उदयाविष्याए, पवेसणमुदीरणा सेह॥ १२॥ वंधणसंकमलद्ध,—त्तलाहकम्मस्सक्त्वअविणासो। निक्जरणसंकमेहि, सब्भावो जो य सा सत्ता॥ ३३॥»

१--- श्रात्माके कर्मोदय जन्य परिणाम 'वैमाविक परिखाम' हैं । जैसे --क्रोव आदि ।

२—देखिये, भागे गाथा ५१-५२।

३—देखिये, आगे गा० ७३ से ऋषे।

गुण्लानके वाद उपयोगके निर्देशका तात्पर्य यह है कि जो उपयो-गवान हैं, उन्होंमें गुण्सानोंका सम्भव है; उपयोग-शून्य श्राकाश श्रादिमें नहीं। उपयोगके श्रनन्तर योगके कथनका श्राह्य यह है कि उपयोगवाले विना योगके कर्म-प्रहण नहीं कर सकते। जैसे:-सिद्ध। योगके पीछे लेश्याका कथन इस श्रभिप्रायसे किया है कि योगद्वारा ब्रह्ण किये गये कर्म-पुरलोमें भी खितिवन्य व ब्रनुभागवन्यका निर्माण लेरयाहीसे होता है। लेश्याके पश्चात् वन्धके निर्देशका मतलव यह है कि जो जोव लेश्या-सहित हैं, वे ही कर्म वाँघ सकते हैं। यन्वके वाद् श्रहपवहुत्वका कथन करनेसे श्रन्थकारका तात्पर्य वह है कि वन्ध करनेवाले जीव, मार्गणास्यान आदिमें वर्तमान होते हुए आपसमें अवश्यन्यूनाधिक हुआ करते हैं। अल्पवहुत्वके अनन्तर मावके कहनेका मतलवे यह है कि जो जीव श्रल्पबहुत्ववाले हैं. उनमें श्रीपशमिक श्रादि किसी-न-किसी भावका होना पाया ही जाता है। भावके वाद संख्यात श्रादिके कहनेका तात्पर्य यह है कि भाववाले जीवोंका एक दूसरेसे जो श्रहपवहुत्व है, उसका वर्णन संख्यात, श्रसंस्यात श्रादि संस्थाकेद्वारा ही किया जा सकता है।



# (१)-जीवस्थान-अधिकार।

#### ---

### जीवस्थान।

इह सुहुमवायरेगिं, दिश्वितिचडश्रसंनिसानपंचिंदी। श्रपजत्ता पद्धता, क्षेयण चडदस जियहाणां॥२॥

> इह स्क्ष्मबादरैकेन्द्रियद्वित्रचतुरसिक्तसांज्ञपञ्चेन्द्रियाः । अपर्याप्ताः पर्योप्ताः, क्रमेण चतुर्दश जीवस्थानानि ॥ २ ॥

शर्थ—इस लोकमें सूच्म एकेन्द्रिय, बाद्र एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, अस्विश्यक्षेन्द्रिय और संक्षिपञ्चेन्द्रिय, ये सातों भेद शपर्याप्तकपक्षे दो दो प्रकारके हैं, इसलिये जीव हे कुल स्थान (भेद) चौदह होते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—यहाँपर जीवके चौदह भेद दिखाये हैं, सो संसारी अवस्थाको लेकर। जीवत्वरूप सामान्य धर्मकी अपेदासे समानता होनेपर भी व्यक्तिकी अपेद्धाको जीव अनन्त हैं, इनकी कर्म-जन्य अवस्थायें भी अनन्त हैं, इसके व्यक्तिशः शान-सम्पादन करना खुशस्थके लिये सहक नहीं। इसिविये विशेषदर्शी शास्त्रकारोंने स्नम ऐकेन्द्रियत्व आदि जातिकी अपेद्धासे इनके चौदह वर्ग किये हैं, जिनमें सभी समारी बीधोका समावेश हो जाता है।

स्चम एकेन्द्रिय जीव वे हैं, जिन्हें स्चम नामकर्मका उदय हो। ऐसे जीव सम्पूर्ण गोकमें व्याप्त हैं। इनका शरीर इतना स्चम होता

१-वडी वाथा प्राचीन चतुर्व कर्म प्रन्यमें क्योंकी त्यों है।

२--- ने भेद, पण्चस अह दार २, गा० दर में हैं।

है कि यदि ये संख्यातीत इकट्टे हों तब भी इन्हें श्राँखें देख नहीं सकतीं, श्रत एव इनको व्यवहारके श्रयोग्य कहा है।

बादर एकेन्द्रिय जीव वे हैं, जिनको बादर नामकर्मका उदय हो। ये जीव, लोकके किसो किसी भागमें नहीं भी होते; जैसे, श्रचित्त—सोने, चाँदी श्रादि वस्तुश्रोंमें। बद्यि पृथिवी-कायिक श्रादि बादर सकेन्द्रिय जीव ऐसे हैं, जिनके श्रलग श्रलग शरीर, श्राखोंसे नहीं दीखते; तथापि इनका शारीरिक परिणमन ऐसा वादर होता है कि जिससे वे समुदायक्रपमें दिखाई देते हैं। इसीसे इन्हें व्यवहार-योग्य कहा है। स्दम या बादर सभी एकेन्द्रियोंके इन्द्रिय, केवल त्वचा होती है। ऐसे जीव, पृथिवीकायिक श्रादि पांच प्रकारके स्थावर ही है।

द्वीन्द्रिय वे हैं, जिनके त्वचा, जीभ, ये दो इन्द्रियाँ हों; ऐसे जीव शह्व, सीप, कृमि श्रादि है।

त्रीन्द्रियोंके त्वचा, जीभ, नासिका, बे तीन इन्द्रियाँ हैं, ऐसे जीव जूँ, खटमल श्रादि हैं।

चतुरिन्द्रसोंके उक्त तीन श्रीर श्राँस, ये चार इन्द्रियाँ है। भौरे, विच्छू श्रादिकी गिनती चतुरिन्द्रियों में है।

पञ्चेन्द्रियोंको उक्त चार इन्द्रियोंके अतिरिक्त कान भी होता है। मनुष्य, पशु, पत्ती आदि पञ्चेन्द्रिय हैं। पञ्चेन्द्रियदो प्रकारके हैं—(१) असंशी और (२) सशी। असंशी वे हैं, जिन्हें संशा न हो। संशी वे हैं, जिन्हें संशा हो। इस जगह संशाका मनलव उस मानस शिक्तसे हैं, जिन्हें संशा हो। इस जगह संशाका मनलव उस मानस शिक्तसे हैं, जिससे किसी पदार्थके स्वभावका पूर्वापर विचार व अनुसन्धान किया जा सके।

द्वीन्द्रियसे लेकर पञ्चन्द्रिय पर्यन्त सव तरहके जीव यादर तथा त्रस (चलने-फिरने-वाले) ही होते हैं।

१---देखिये, परिशिष्ट 'ख'।'

२-देखिये, परिशिष्ट 'ग।'

एकेन्द्रियसे लेकर पञ्चेन्द्रिय पर्नन्त उक्त सव प्रकारके जीव, अपर्याप्त, पर्याप्त इस तरह दो दो प्रकारके होते हैं। (क) अपर्याप्त वे हैं, जिन्हें अपर्याप्त नामकर्मका उदय हो। (ख) पर्याप्त वे हैं, जिनको पर्याप्त नामकर्मका उदय हो।।

# (१)-जीवस्थानोंमें गुणस्थान ।

यायरश्रसंनिविगले, श्रपाक्षि पढमाविय संनि श्रपजसे। श्रजयजुश्र संनि पज्ञे. सव्वगुणा मिन्छ सेसेसु॥३॥

> बादरासिंगिविकलेऽपर्याप्ते प्रथमाद्देक सिंगन्यपर्याप्ते । अयतयुत साज्ञीन पर्याप्ते, सर्वगुणा मिध्यात्व देविषु ॥ ३ ॥

अर्थ—अपर्याप्त वादर एकेन्द्रिय, अपर्याप्त असंक्षिपञ्चेन्द्रिय और अपर्याप्त विकलेन्द्रियमें पहला दूसरा दोही गुण्छान पाये जाते हैं। अपर्याप्त संक्षिपञ्चेन्द्रियमें पहला. दूसरा और चौथा, ये तीन गुण्छान हो सकते हैं। पर्याप्त संक्षिपञ्चेन्द्रियमें सब गुण्छानोंका सम्भव है। शेष सात जीवछानोंमें-अपर्याप्त तथा पर्याप्त सुदम एकेन्द्रिय, पर्याप्त बादर एकेन्द्रिय, पर्याप्त असंक्षिपञ्चेन्द्रिय और पर्याप्त विकलेन्द्रिय त्रयमें पहला ही गुण्छान होता है॥ ३ ॥

भावार्थ—वादर एकेन्द्रिय, असंशिपश्चेन्द्रिय श्रौर तीन विकलेन्द्रिय, इन पाँच श्रपर्याप्त जीवस्थानीमें दो गुणस्थान कहे गये हैं, पर इस विपयमें बह जानना चाहिये कि दूसरा गुणस्थान करण-अपर्याप्त-में होता है, लिब-श्रपर्याप्तमें नहीं, क्योंकि सास्वादनसम्यन्द्रियाला जीय, लिब श्रपर्याप्तकपसे पैदा होता ही नहीं। इसलिये करण्-

१---३ खिये, परिशिष्ट 'व।'

'अपर्याप्त वादर एकेन्द्रिय आदि उक्त पाँच जीवस्थानीमें दो गुण्स्थान और खन्धि-अपर्याप्त वादर एकेन्द्रिय आदि पाँचोंमें पहला ही गुण्-स्थान समसना चाहिये।

वादर एकेन्द्रियमें दो गुण्खान कहे गये हैं सो भी सववादर एके-निद्रयोंमें नहीं: किन्तु पृथिवीकायिक, जलकायिक श्रीर वनस्पति-कायिकमें। क्योंकि तेजःकायिक श्रीर वायुकायिक जीव, चाहे वे बादर हों, पर उनमे ऐसे परिणामका सम्भव नहीं जिससे सास्वा-दनसम्यक्त-युक्त जीव उनमें पैदा हो सके। इसलिवे स्टमके समान वादर तेज-कायिक-वायुकायिकमें पहला हो गुण्खान समक्तना चाहिये।

इस जगह एकेन्द्रियोंमें दो गुण्यान पाये जाने दा कथन है, स्ते कर्मग्रन्थके मतानुसार; क्योंकि सिद्धान्तमें एकेन्द्रियोंको पहला है गुण्यान माना है।

श्रपर्याप्त संक्षि-पञ्चेन्द्रियमें तीन गुण्छान कहे गये हैं, सो इस अपेक्षासे कि जब कोई जीव चतुर्थ गुण्छान-सहित मर कर संक्षि-पञ्चेन्द्रियक् पसे पैदा होता है तब उसे श्रपर्याप्त श्रवछामें चौधे गुज्छानका सम्मव है। इस प्रकार जो जीव सम्यक्त्वका त्याग करता हुआ सास्वादन भावमें वर्तमान होकर संक्षिपञ्चेन्द्रियह एसे पैदा होता है, उसमें शरीर पर्याप्ति पूर्ण न होने तक दूसरे गुज्छान-का सम्मव है और श्रम्य सब संक्षि-पञ्चेन्द्रिय जीवोंको श्रपर्याप्त श्रव-स्थामें पहला गुज्छान होता ही है। श्रपर्याप्त संक्षि-पञ्चेन्द्रियमें तीन

१-देखिये ४६ वीं गाथाकी टिप्नर्गी।

२—गोम्मटमारमें तेरहवें गुणस्थानके ममय केविलसमुद्धात-झवस्थामें योगकी न्त्रपूर्णताके कारण अपर्याप्तना मानी हुई है, तथा छठे गुणस्थानके समय भी झाहारकिमिश्रवह्म-योग दशामें छाहारकिशरीर पूर्ण न वन वाने तक अपर्याप्तता मानी हुई है। इसिविवे न्योन्मटसार ( जाव० गा० ११४-११६) में निर्वृत्वपर्याप्त श्रीर (श्रेताम्बरसम्प्रदाय-प्रसिद्ध

गुण्यानीका सम्भव दिखाया, सो करण-श्रपर्याप्तमें, क्योंकि लब्धि-श्रपर्याप्तमें तो पहलेके सिवाय किसी गुण्यानकी योग्यता ही, नहीं होती।

पर्याप्ति सिन्न-पञ्चेन्द्रियमें सब गुण्यान माने जाते है। इसका कारण यह है कि गर्भज मनुष्य, जिसमें सब प्रकारके श्रमाश्रभ तथा श्रद्धाश्रद्ध परिणामीकी योग्यता होनेसे चौदहीं गुण्यान पाये जा सकते हैं, वे संज्ञि-पञ्चेन्द्रिय ही हैं।

यह शद्वा हो सकती है कि सिन्न-पश्चेन्द्रियमें पहले वारह गुणस्थान होते हैं, पर तेरहवॉ चौदहवॉ, ये दो गुणस्थान नहीं होते। क्योंकि इन दो, गुणस्थानोंके समय सिन्धत्वका श्रभाव हो जाता है। उस समय त्तायिक ज्ञान होनेके कारण त्तायोपशमिक शानात्मक संशा, जिसे 'भावमन' भो कहते हैं, नहीं होती। इस शङ्काका समाधान इतना ही है कि सिन्ध-पश्चेन्द्रियमें तेरहवें चौदहवें गुण-स्थानका जो कथन है सो द्रव्यमनके सम्यन्धसे संशित्वका व्यवहार श्रद्भीकार करके; क्योंकि भावमनके सम्यन्धसे जो सिन्नी हैं, उनमें वारह ही गुणस्थान होते हैं।

करण-प्रपर्यात ) सिश-पर्वेन्द्रियमें पहला, दूसरा, चौथा, छठा और तेरहवाँ, ये पाँच गुणस्थान कहे गये हैं।

इस कर्मग्रन्थमें कर्ण-अपर्याप्त सिश्विष्धेन्द्रियमें तान गुणस्थानोंका कथन है, तो उत्पत्ति-कालीन अपर्याप्त-अनस्थाको लेकर । और गोम्मयसारमें पान गुणस्थानोंका कथन है, सी उत्पत्तिकालीन, लिश्शिकालान उभय अपर्याप्त-अवस्थाको लेकर । इस तरह ये दोनों कथन अपेखाइत होनेने आपसमें विरद्ध नहीं हैं।

लियकालीन भाषयांस-प्रवस्थाको लेकर सशीम गुणस्थानका विचार करना हो ती वाँचवाँ गुणस्थान भी गिनना चाहिये, वर्योकि उस गुणस्थानमें वेकिपलियसे वैकियशरीर रचे जानेके समय अवर्यास-अवस्था पाथी जाती है।

१--यदी बात सप्ततिकाचूर्यिके निम्नलिखित पाठमे स्पष्ट होती है --

अपर्याप्त तथा पर्याप्त स्त्र्म एकेन्द्रिय आदि उपर्युक्त शेप सात जीवस्थानोंमें परिणाम ऐसे संक्षिप्ट होते हैं कि जिससे उनमें मिथ्यात्वके जिवाप अन्य किसी गुणस्थानका सम्भव नहीं है ॥३॥



"मणकरण केविलणों वि आरिथ, तेन संनिणों भन्नेति, मनोविन्नाणं पडुच्च ते सीनणों न भवंति ति । "

के ब्रालीको भी द्रव्यमन होता है, इससे वे मश्चो करे जाते हैं, परन्तु मनोख्रानकी श्रपेष्टामे वे मश्चो नहीं हैं। केवला-अवस्थामें द्रव्यमनके सम्बन्धसे मिश्चलका व्यवहार गोन्मटम्पर-जोवकाएडमें भी माना गया है। यथा —

> "मणसिह्याणं वयणं, दिहं तप्पुन्विमिदि सजोगिन्ह । उत्तो मणोवयारे,-णिदियणाणेण हीणिन्ह ॥ २२७॥ अगोवंगुद्यादो, दन्वमणहं जिणिद्वंदिन्ह । मणवग्गणसंघाणं, आगमणादो दु मणजोगो ॥२२८॥"

मयोगी केवली गुणस्थानमें मन न होनेपर भी वचन होनेके कारण टपचारसे मन माना जाता है, उपचारका कारण यह है कि पहलेके गुणस्थानमें मनवालोंकी बचन देखा जाता है ॥ २२७ ॥

जिनेश्वरको भी द्रव्यमनकेलिये श्रङ्गोपाङ्ग नामकर्मके उदयसे मनीवर्गणाके स्कर्मोद्या श्रागमन दुधा करता है, इसलिये उन्हें मनोयोग कहा है॥ २२ ॥

## (२)-जीवस्थानोंमें योगं।

#### [ दो गाथाओं हे । ]

त्रपजत्तक्षक्षि कम्मुर, लमीसजोगा श्रपजसंनीसु । ते सविउन्दमीस एसु तणु पज्जेसु उरतमन्ने ॥४॥

अवर्यातपट्के कार्गणोदारिकमिश्रयोगाववर्यातसांजपु । का संवक्तिविमश्रावेषु ततुपर्यातेष्वीदारिकमन्ये ॥ ४ ॥

ग्रथं—ग्रपर्याप्त स्हम एकेन्द्रिय, श्रपर्याप्त वादर एकेन्द्रिय, ग्रपर्याप्त विकलिशक ग्रीर श्रपर्याप्त श्रसंकि-पञ्चेन्द्रिय, इन छह प्रकारके जीवॉम कार्मण श्रीर श्रीदारिकमिश्र, ये दो ही योग होते हैं। श्रपर्याप्त संक्षि पञ्चेन्द्रियमें कार्मण, श्रोदारिकमिश्र श्रीर वैकियमिश्र, ये तीन योग पाये जाते हैं। श्रन्य श्राचार्य ऐसा मानते हैं कि "उक्त सानों प्रकारके श्रपर्याप्त जीव, जब श्ररीरपर्याप्ति पूरी कर लेते हैं, तत्र उन्हें श्रोदारिक काययोग ही होता है, श्रोदारिकमिश्र नहींगाशा

भावार्थ—सुन्म एकेन्द्रिय श्रादि उपर्युक्त छह श्रपर्याप्त जीव-स्यानों में कार्मण श्रोरश्रोदारिकमिश्र दो ही योग माने गये हैं; इसका कारण यह है कि सब प्रकारके जीवोंको श्रन्तराल गति में तथा जन्म-श्रद्रण करने के प्रथम समयमें कार्मणयोग ही होता है; क्योंकि उस समय श्रीदारिक श्रादि स्थूल शरीरका श्रभाव होने के कारण बोगप्रवृत्ति केवल कार्मणशरीरसे होती है। परन्तु उत्पत्ति दूसरे समबसे लेकर स्वयोग्य पर्याप्ति वोंके पूर्ण बन जाने तक मिश्रयोग होता है; क्योंकि उस श्रवस्थामें कार्मण श्रीर श्रीदारिक श्रादि

१--- यह विषय, पश्यस० हा० १, गा० ६-७ में है।

स्थूल शरीरकी मददसे योगप्रवृत्ति होती है। स्टम एकेन्डिब आदि छहाँ जीवस्थान श्रोदारिकशरीरवाले ही हैं, इसलिये उनको अपर्याप्त श्रवस्थामें कार्मणुकाययोगके वाद श्रोदारिकमिश्रकाययोग ही होता है। उक्त छह जीवस्थान श्रपर्याप्त कहे गये हैं। सो लिध तथा करण, दोनाँ प्रकारसे श्रपर्याप्त समक्षते चाहिये।

श्रवर्गप्त संक्षि-पञ्चेन्द्रियमें मनुष्य, तिर्श्वः, देन श्रीर नारक-समी सिमिलित हैं, इसिलिये उसमें कार्मणकाययोग श्रीर कार्मणकाययोगके बाद मनुष्य श्रीर तिर्थञ्चकी श्रपेनासे श्रीटारिकमिश्रकाययोग तथा देन श्रीर नारककी श्रपेनाने वैक्षियमिश्रकाययोग, कुल तीन योग माने गये हैं।

गाथामें जिस मतान्तरका उल्लेख है, वह शीला के आदि आचारों का है। उनका अभिप्राय यह है कि "शरीर पर्याप्ति पूर्ण वन जाने से शरीर पूर्ण वन जाता है। इसलिये अन्य पर्याप्तियों की पूर्णता न होनेपर भो जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण वन जाती है तभी से मिश्रयोग नहीं रहता किन्तु औदारिक शरीर वालों को औदारिक का ययोग और वैक्रियशरीर वालों को वैक्रियकाययोग ही होता है।" इस मतान्तर के अनुसार सूदम एकेन्द्रिय आदि छह अपर्याप्त जीव-स्थानों में कार्मण, औदारिक मिश्र और औदारिक, ये तीन योग और

१—जैसे —"औदारिकयोगस्तिर्यग्मनुजयो शरीरपर्याप्तेरूर्ध, तदा-रतस्तु मिश्र:।"—श्राचाराङ्ग-भध्य० २, वरे० १ की टीका ए० १४।

यद्यपि मतान्तरके उन्लेखमें गाथामें 'उग्ल' पद धी है, तथापि वह वैकियकायदोगका उपलक्षक (सूचक) है। इसलिये वैकियशारीरो देव नारकोंको शरीरपर्याप्ति पूर्ण दन जानेके बाद अपर्याप्त-दशामें वैकियकाययोग समकना चाहिये।

इस मतान्तरको एक प्राचीन गायाके आधारपर श्रीमलयगिरिजीने प्रश्रसम्ह द्वा० १, गा० ६ ७ की वृत्तिमें विस्तारपूर्वक दियाया है।

अपर्याप्त संक्रि-पञ्चेन्द्रियमें उक्त तीन तथा घैकियमिश्र श्रीर वैक्रिय, कुल पाँच योग समसने चाहिये।

उक्त मतान्तरके सम्बन्धमें टीकामें लिखा है कि यह मत युकि-हीन है; क्योंकि केवल शरीरपर्याप्त वन जानेसे शरीर प्रा नहीं बनता; किन्तु उसकी पूर्णताकेलिये स्वयोग्य सभी पर्याप्तियोंका पूर्ण वन जाना आवश्यक है। इसलिये शरीरपर्याप्तिके वाद भी अपर्याप्त-अवस्था पर्यन्त मिश्रयोग मानना युक्त है॥८॥

सन्वे संनिपजत्ते, उरल सुहुमें समासु तं चउसु। बायरि सविडन्विदुगं, पजसंनिसुवार उवस्रोगा॥॥॥

> सर्वे संशिति पर्याप्त औदारिक स्ट्रिमे समाप तन्त्रतुर्यु । बादरे मैवीक्रयदिकं, पर्याप्तमित्यु द्वादशोपये।गा: ॥५॥

मर्थ-पर्याप्त संक्षीमें सय योग पाये जाते हैं। पर्याप्त स्दम-दकेन्द्रियमें श्रीवारिककाययोग ही होता है। पर्याप्त विकलेन्द्रिय-त्रिक और पर्याप्त श्रसंक्षि-पश्चेन्द्रिय, इन चार जीवस्थानों श्रीदारिक और श्रसत्यामृपावचन, ये दो योग होते हैं। पर्याप्त यादर-पकेन्द्रियमें भ्रोदारिक, धिक्रिय! तथा वैक्रियमिश्र, ये तीन काययोग होते हैं। (जीवसानोंमें उपयोग:—) पर्याप्त संक्षि-पञ्चेन्द्रियमें सब उपयोग होते हैं।।।।।

भावार्थ--पर्यात संष्ठि-पञ्चेन्द्रियमं छही पर्यातियाँ होती हैं, इसलिये उसकी योग्यता विशिष्ट प्रकारकी है। अत एव उसमें चारी बचनयोग, चारों मनोयोग और सातों काययोग होते हैं।

यद्यपि कार्मण, श्रीदारिकमिश्रश्रीर वैक्रियमिश्र, ये तीन योग अप-बात-श्रवस्था भावी हैं, तथापि वे संक्रि-पञ्जेन्द्रियोंमें पर्यात-अवस्थामें भी पाये जाते हैं। कार्मण तथा श्रीदारिकमिश्रकाययोग पर्यात-श्रवस्थामें तब होतेहीं, जब कि केवली भगवान केवलि-समुद्रात रखते हैं। केविल-समुद्धातकी स्थिति आठ समय-प्रमाण मानी हुई है; इसके तीसरे, चौथे और पाँचवं समयमें कार्मणकाययोग और दूसरे, छठे तथा सातवें समयमें औदारिकमिश्रकाययोग होता है'। वैकि-यमिश्रकाययोग, पर्याप्त-श्रवस्थामें तव होता है, जब कोई वैकिय-लिब्धिश्वारी मुनि आदि वैकियशरीरको बनाते हैं।

श्राहारककाययोग तथा श्राहारकिमश्रकाययोगके श्रिधकारी, चतुर्दशपूर्वधर मुनि हैं। उन्हें श्राहारकशरोर वनाने व त्यागनेके समय श्राहारकिमश्रकाययोग श्रोर उस शरीरको धारण करनेके समय श्राहारककाययोग होता है। श्रोदारिककाययोगके श्रिधकारी, सभी पर्याप्त मनुष्य-तिर्यञ्च श्रोर वैकियकाययोगके श्रिधकारी, सभी पर्याप्त देव-नारक हैं।

सुदम-एकेन्द्रियको पर्याप्त-श्रवस्थामे श्रौदारिककाययोग ही माना गया है। इसका कारण यह है कि उसमें जैसे मन तथा वचनकी लिध नहीं है, वैसे ही वैक्रिय श्रादि लिध भी नहीं है। इसलिये वैक्रियकाययोग श्रादिका उसमें सम्भव नहीं है।

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय श्रीर श्रसंशि-पञ्चेन्द्रिय, इन चार जीवस्थानोंमें पर्याप्त-श्रवस्थामें व्यवहारमाषा—श्रसत्यामृषामाषा होतो है, क्योंकि उन्हें मुख होता है। काययोग, उनमें श्रीदारिक ही होता है। इसीसे उनमें दो हो योग कहे गये हैं।

१—यही बात सगवान् उमास्वातिने कही है —
''औदारिकप्रयोक्ता, प्रथमाष्टमसमययोरसाविष्टः ।
मिश्रोदारिकयोक्ता, सप्तमषष्टद्वितीयेषु ॥
कार्मणशरीरयोगी, चतुर्थके पञ्चमे स्तीये च ।
समयत्रयेऽपि तिस्मन्, भवत्यनाहारको नियमात् ॥२७६॥"
—प्रशमरित भवि०-२०।

स्थूल श्रारीरकी मद्दसे योगप्रवृत्ति होती है। स्वम एकेन्द्रिक श्रादि छहाँ जीवस्थान श्रोदारिकशरीरवाले ही हैं, इसलिये उनको अपर्याप्त श्रवस्थामें कामेणकाययोगके वाद श्रोदारिकमिश्रकाययोग ही होता है। उक्त छह जीवस्थान श्रपर्याप्त कहे गये हैं। सो लब्धि खथा करण, दोनों प्रकारसे श्रपर्याप्त समसने चाहिये।

श्रवर्याप्त संक्षि-पञ्चेन्द्रियमें मनुष्य, तिर्बञ्च, देव श्रौर नारक-सभी सिमिलित हैं, इसिलिये उसमें कार्मणकाययोग श्रौर कार्मणकाययोगके बाद मनुष्य श्रौर तिर्यञ्चकी श्रपेतासे श्रौदारिकिमिश्रकाययोग तथा देव श्रौर नारककी श्रपेतासे वैक्रियमिश्रकाययोग, कुल तीन योग माने गये हैं।

गाथामें जिस मतान्तरका उल्लेख है, वह शीलाक्के श्रादि आचार्योका है। उनका श्रीमप्राय यह है कि "शरीरपर्याप्ति पूर्ण वन जाने से शरीर पूर्ण वन जाता है। इसलिये अन्य पर्याप्तियों की पूर्णता न होनेपर भो जव शरीर पर्याप्ति पूर्ण वन जाती है तभी से मिश्रयोग नही रहता, किन्तु श्रोदारिक शरीरवालों को श्रीदारिक का-ययोग श्रीर वैक्रियशरीरवालों को वैक्रियकाययोग ही होता है।" इस मतान्तरके श्रनुसार सूदम एकेन्द्रिय श्रादि छह अपर्याप्त जीव-स्थानों में कार्मण, श्रीदारिक मिश्र श्रीर श्रीदारिक, ये तीन योग श्रीर

१—जैमे —"औदारिकयोगस्तिर्यग्मनुजयोः शरीरपर्याप्तेरूर्ध्व, तदा-रतस्तु मिश्र:।"—श्राचाराङ्ग-अध्य० २, उद्दे० १ की टीका पृ० १४।

यविष मतान्तरके उल्लेखमें गाथामें 'उरल' पद ही है, तथापि वह वैक्रियकाययोगका उपलक्क (सूचक) है। इसलिये वैक्रियशरीरी देव नारकोंको शरीरपर्याप्ति पूर्ण बन जानेके बाद अपर्याप्त-दशामें वैक्रियकाययोग नमकता चाहिये।

इस मतान्तरको एक प्राचीन गाथाके आधारपर श्रीमलयगिरिजीने पश्चसंप्रद दा० १, • गा० ६-७ की वृत्तिमें विस्नारपूर्वक दिखाया है।

# (३)-जीवस्थानोंमें उपयोगं।

पर्याप्त संक्रि-पञ्चेन्द्रियमें सभी उपयोग पाये जाते हैं, क्यों कि गर्भज-मनुष्य, जिनमें सब प्रकारके उपयोगों का सम्भव है, वे संक्रि-पञ्चेन्द्रिय हैं। उपयोग बारह हैं, जिनमें पाँच कान और नीन श्रक्षान, ये श्राठ साकार (विशेषकप) हैं श्रीर चार दर्शन, ये निराकार (सामान्यकप) हैं। इनमेंसे केवलक्षान श्रीर केवलदर्शनकी स्थिति समयमात्रकी श्रीर शेष छान्नस्थिक दस उपयोगों की स्थिति श्रन्त- मुंहर्त्तकी मानी हुई हैं।

"मरुतां तद्ध्वजाकार, द्वैधानामि भूरुहाम्। स्युः शरीराण्यनियत,-संस्थानानीति तद्विदः ॥२५४॥" —लो० प्र०, न० ४।

"मसुरंबुबिदिसूई,-कलावधयसण्णिहो हवे देहो । पुढवी खादि चउण्हं, तरुतसकाया अणेयविहा ॥२००॥"

--जीवकाएड।

१--यह विचार, पणस० द्वा० १, गा० = में है।

२--- इप्राथिक उपयोगोंकी भन्तमुँहूर्त-प्रमाण स्थितिके सम्बन्धमें तत्त्वार्थ-टीकार्मे नीचे लिखे उल्लेख मिलते हैं ---

"उपयोगस्थितिकालोऽन्तर्भेहूर्त्तपरिमाणः प्रकर्षाद्भवति । "

—भ०२, स्• = को टीका।

"चपयोगतोऽन्तर्भुहूर्त्तमेव जघन्योत्कृष्टाभ्याम्।"

— भ०२, सू०६ को टीका।

"उपयोगतस्तु तस्याप्यन्तर्भुहूर्त्तमवस्थानम्।"

-- भ०२, सु०६ की टीका।

1

यह बात गोम्मटसारमें भी उह्मिखित हैं ---

ं भदिसुदशोहिमणेहिं य, सगसगिवसये विसेसविण्णाणं । शंतोसुहुत्तकाळो, उवजोगो सो दु सायारो ॥६७३॥ सभी उपयोग क्रमभावी हैं, इसिलये एक जीवमें एक समयमें कोई भी दो उपयोग। नहीं होते ॥ ५ ॥

## पजचवरिंदिश्रसंनिसु, दुदंस दुश्रनाण दससु चक्खुविणा संनिश्रपज्जे मणना,-णचक्खुकेवलदुगविहुणा ॥ ६॥

पर्याप्तचतुरिन्द्रियासंहिनोः, दिर्धद्व्यज्ञान द्रशसु चक्कुर्विना । स्राजन्यपर्याप्ते मनोहानचकुः केव्लद्रिकविहीनाः ॥ ६ ॥

श्रयं—पर्याप्त चतुरिन्द्रिय तथा पर्याप्त असंक्रि-पञ्चेन्द्रियमें चन्नु-अचनु हो दर्शन श्रीर मित-अत दो श्रक्षान, कुल चार उपयोग होते हैं। स्दम-एकेन्द्रिय, वादर-एकेन्द्रिय, डीन्द्रिय श्रीर श्रीन्द्रिय, वे चारों पर्याप्त तथा श्रपर्याप्त श्रीर श्रपर्याप्त चतुरिन्द्रिय तथा श्रप्याप्त असंक्रि-पञ्चेन्द्रिय, इन दस प्रकारके जीवोंमें मित-अक्षान, ध्रुत-श्रज्ञान श्रीर अचनुर्द्शन, ये तीन उपयोग होते हैं। अपर्याप्त संक्रि-पञ्चेन्द्रियांमें मन-पर्यायक्षान, चनुर्द्शन, केवलक्षान, केवल-दर्शन, इन चारको होड़ श्रेप श्राट (मितिश्रान, श्रुतश्रान, अवधि-

इंदियमणोहिणा वा, अत्थे अत्रिसंसि दूण ज गहण। अतोमुहुत्तकालो, उवजोगो सो अणायारो ॥६७४॥" —जीवकायरः।

वाधिक रुपयोगकी एक समय-प्रमाण रिथनि, ''ऋन्ते एगतिय इच्छत सुमोनपसेण ।'' इम कपनमे मिद्धान्त-मण्मन है। विशेष ग्वुनामेकेलिये नन्दी सू० २२, मलयगिरिष्ट्रिए ए० १३४, नथा विशेष० भा० गा० ३१०१ को वृक्ति देखना चाहिये। लोकप्रकाराके तीमरे सर्गमें भी यही कहा है —

"यकस्मिन् समये ज्ञानं, दुईानं चापरक्षणे। सर्वज्ञस्योपयोगी द्वी, समयान्तरिती सदा॥९७३॥"

र—देखिबे, परिशिष्ट 'च ।'

दर्शन, मति-श्रक्षान, श्रुत-श्रक्षान, विभद्गक्षान श्रौर श्रचकुर्दर्शन) उपयोग होते हैं॥६॥

भावार्थ—पर्याप्त चतुरिन्द्रिय श्रौर पर्याप्त श्रसंशि-पञ्चेन्द्रियमें चतुर्द्शन श्रादि उपर्युक्त चार ही उपयोग होते हैं, क्योंकि श्रावरणको घनिष्ठता श्रौर पहला ही गुणस्थान होनेके कारण, उनमें चतुर्द्शन श्रौर श्रचतुर्द्शनके सिवाय श्रन्य सामान्य उपयोग तथा मित-श्रहान, श्रुत-श्रहानके सिवाय श्रन्य विशेष उपयोग नहीं होते।

स्वम एकेन्द्रियं श्रादि उपर्युक्त दस प्रकारके जीवोंमें तीन उपयोग कहे गये हैं, सो कार्मप्रन्थिक मतके श्रवसार, सैद्धान्तिक मतके श्रवसार नहीं ।

यद्यिष बादर एकेन्द्रिय, द्रौन्द्रिय, त्रोन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ग्रौर असिष्ठ-पन्चेन्द्रिय, इन पाँच प्रकारके अपर्याप्त जीवोंमें कार्म अन्यिक विद्वान् पहला ग्रौर हूमरा, ये दो गुणस्थान मानते हैं। देखिये, आगे गा० ४५ वीं। तथापि वे दूसरे गुणस्थानक समय मित आदिको, जानरूप न मानकर अज्ञानरूप ही मान लेते हैं। टेखिये, आगे गा० २१ वीं। इसिलये, उनके मतानुसार पर्याप्त-अपर्याप्त सूर्म-एकेन्द्रिय, पर्याप्त वादर-एकेन्द्रिय, पर्याप्त द्रोन्द्रिय और पर्याप्त त्रीन्द्रिय, इन पहले गुणस्थान- बाले पाँच जीवस्थानोंके समान, बादर एकेन्द्रिय आदि उक्त पाँच प्रकारके अपर्याप्त जीवस्थानोंमें मी, जिनमें दो गुणस्थानोंका सम्भव है, अचन्द्रियं भित-अज्ञान और श्रुत-अज्ञान, ये तोन उपयोग ही माने जाते हैं।

परन्तु सैद्धान्तिक विद्वानोंका मन्तन्य कुछ भिन्न है। वे। कहते हैं कि "किसी प्रकारके पकेन्द्रियमें—चाहे पर्याप्त हो या अपर्याप्त, सूहम हो या वादर—पहलेके सिवाय अन्य गुण्स्थान होता हो नहीं। देखिये, गा० ४६ वीं। पर द्वोन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असिश्च पचन्द्रिय, इन चार अपर्याप्त जोवस्थानों में पहला और दूसरा, ये दो गुण्स्थान होते हैं।" साथ ही सैद्धान्तिक विद्वान्, दूसरे गुण्स्थानके समय मित आदिको अद्यानक्ष्य न मानकर ज्ञानरूप ही मानते हैं। देखिये, गा० ४६ वीं। अत एव उनके मतानुसार द्वीन्द्रिय आदि उक्त चार अपर्याप्त-जीवस्थानों में अचनुदेश न, मित-अज्ञान, शुत-अज्ञान, मित्रिश्च और शुत्रुत्वान, ये पाँच उपयोग और सूरम-इकेन्द्रिय आदि उपर्युक्त दस जीवस्थानों से द्वीन्द्रिय आदि उक्त चारके सिवाय शेष छह जीवस्थानों अचनुदेशन, मित-अज्ञान, शुत-अज्ञान, ये तीन उपयोग समक्तने चाहिये।

१—देखिये, परिशिष्ट 'छ ।'

२-इसका खुलासा यों है -

संजि-पञ्चेन्द्रियको, अपर्यात-श्रवस्थामें श्राठ उण्योग माने गये हैं। सो इस प्रकारः—तीर्थद्वर तथा सम्यक्त देव-नारक श्रादिको उत्पत्ति-सणसे ही तीन ज्ञान श्रोर दो दर्शन होते हैं तथा मिथ्यात्वी देव-नारक आदिको जन्म-समयसे ही तीन श्रज्ञान श्रोर दो दर्शन होते हैं। मनःपर्याय श्रादि चार उपयोग न होनेका कारण यह है कि मनःपर्यायज्ञान, सयमवालोंको हो सकता है, परन्तु श्रपर्यात-श्रवस्थामें संयमका सम्मव नहीं है: तथा चन्नुर्दर्शन, चन्नुरिन्द्रियके व्यापारको श्रपेत्वा रस्तता हैं जो श्रपर्यात-श्रवस्थामें नहीं होता। इसी प्रकार केवल्यान श्रीर केवल्दर्शन, ये दो उपयोग कर्मन्तय-जन्य हैं, किन्तु श्रपर्यात-श्रवस्थामें कर्म-त्वयक्ता सम्भव नहीं है। संजि-पञ्चेन्द्रियको श्रपर्यात-श्रवस्थामें श्रोठ उपयोग कहे गये, सो करण-श्रपर्यांको श्रपेत्वासे: क्योंकि लब्धि-श्रपर्यातमें मित-श्रज्ञान, श्रुत-श्रज्ञान श्रोर श्रचनुर्दर्शनके सिवाय श्रन्य उपयोग नहीं होते।

इस गाथामें श्रपर्याप्त चतुरिन्द्रिय, श्रपर्याप्त श्रसंगि-पञ्चेन्द्रिय श्रार श्रपर्याप्त लंकि-पञ्चेन्द्रियमें जो जो उपयोग वतलाये गये है. उनमें चचुर्द्शन परिगणित नहीं है, सो मतान्तरसे. क्योंकि पञ्चसद्ग्रहकारके मतसे उक्त तीनों जीवम्थानोंमें, श्रपर्याप्त-श्रवस्थामें भी इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके याद चचुर्द्शन होता हैं। दोनों मतके तात्पर्यको समसनेकेलिये गा० १७ वींका नोट देखना चाहिये॥ ६॥

१—इमका चल्लेख श्रीमलयगिरिमृग्नि इम प्रदार किया है —

<sup>&</sup>quot;अदर्याप्तकाश्चेह् छडध्यपर्याप्तका वेदितच्याः, अन्यथा करणा-पर्याप्तकेषु चतुरिन्द्रियादिष्विन्द्रियपर्याप्ती सत्यां चक्षुर्द्शनमि प्राप्यते मृर्द्धीकायामाचाँयणाभ्यनुक्कानात्।"—प्रवसः दार १, गा॰ = की टीका।

# (४-८)-जीवस्थानोंमें लेश्या-बन्ध आदि ।

[दो गायःऑसे।]

संनिदुगं छत्तेस अप,-जजवायरे पढम चड ति सेसेसु। सत्तव्व वन्धुदीरण, संतुद्या श्रद्घ तेरससु॥७॥

सिशिद्दिकं षड्लेश्या अपर्याप्तगादरे प्रथम'श्चतस्रहितसः शेषेषु । सिताष्ट्रवन्धोदीरणे, सदुदयानष्टाना त्रयोदशसु ॥ ७ ॥

पर्याप्त संशीके सिवाय तेरह जीवस्थानोंमें वन्ध, सात या श्राठ कर्मका होता है तथा उदीरणा भी सात या श्राठ कर्मोंकी होती है, परन्तु सत्ता तथा उदय भाठ श्राठ कर्मोंके ही होते हैं॥ ७॥

भावार्थ—श्रपर्याप्त तथा पर्याप्त दोनों प्रकारके संज्ञी, छह लेश्या-श्रोंके स्वामी माने जाते हैं, इसका कारण यह है कि उनमें श्रुभ-श्रश्रभ सब तरहके परिणामोंका सम्भव है। श्रपर्याप्त संज्ञि-पञ्चेन्द्रियका मतलब करणापर्याप्तसे है, क्योंकि उसीमें छह लेश्याश्रोंका सम्भव है। लिब्य-श्रपर्याप्त तो सिर्फ तीन लेश्याश्रोंके श्रधिकारी हैं।

कृष्ण श्रादि तीन लेश्यायें, सब एकेन्द्रियोंकेलिये साधारण हैं; किन्तु श्रपर्याप्त बादर-एकेन्द्रियमें इतनी विशेषता है कि उसमें तेजो-लेश्या भी पायी जाती है, क्योंकि तेजोलेश्यावाले ज्योतिकी श्रादि देव, जब उसी लेश्यामें मरते हैं और बादर पृथिवीकाय, जलकाय या चनस्पतिकायमें जन्म लेते हैं, तब उन्हें अपर्याप्त-अधस्यामें तेजोलेश्या होती है। यह नियमें ही है कि जिस लेश्यामें मरण हो, जनमते समय चहीं लेश्या होती है।

अपर्याप्त तथा पर्याप्त सूदम एकेन्द्रिय आहि हपर्युक्त ग्यारह जोध-कानोंमें तीन लेप्यायें कही गई हैं। इसका कारण यह है कि वे सब जीवस्थान, श्रश्चम परिणामवाले हो होते हैं; इसिलये उनमें श्रम परिणामकप विञ्चलों तीन लेप्यायें नहीं होतीं।

इस जगह जीवम्यानीमें यन्ध, उदीरणा, सत्ता और उदयका जो विचार किया गया है, यह मृलप्रकृतियोंको लेकर। प्रत्येक जीवस्यानमें किसी एक समयमें मृल आठ प्रकृतियों में कितनी प्रकृतियोंका बन्ध, कितनी प्रकृतियोंकी उदीरणा, कितनी प्रकृतियोंकी सत्ता और कितनी प्रकृतियोंका उदय पाया जा सकता है, उसीको दियाया है।

#### १. यन्ध ।

पर्याप्त सशीके सिवाय सव प्रकारके जीव, प्रत्येक समयमें भायुको छोडकर सान कर्मप्रकृतियों को वाँधते रहते हैं। भाठ कर्मप्रकृतियों को ये नभी वांधते हैं, जब कि भायुका बन्ध करते हैं। भायुका बन्ध एक भवमें एक हो वार, जधन्य या उत्कृष्ट श्रन्तर्मुहर्त्त तक ही होता है। भायुक्तमंकेलिये यह नियमं है कि वर्तमान श्रायुका तीसरा, नववाँ

१-- म्भका रहेन इस प्रकार निलता है --

<sup>&</sup>quot;जहेम मरइ, तहेसे उववजाइ"। इति

२—७क्त नियम सीपक्रम ( ऋष्वर्यं—घट सफनेवाली ) बायुवाले कीवेंकि लाग् पहता है, निश्वक्रम छायुवालंकी नदां से य'द देव-नारक या असम्प्यात वर्षीय सनुष्य तिर्येष हों तो छह सहीने बायु दाशे रहनेपर ही परभवकी बायु वोधते हैं और यदि एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय या पश्चेन्द्रिय मनुष्य तिर्येष हों तो वर्तमान सावका तीमरा भाग रोप रहनेपर ही बायु बॉधते हैं। —हहरसग्रहणी, गा० ३२१-१२३, नथा पश्चम कर्मग्रन्थ, गा० ३४।

या सत्ताईसवाँ श्रादि भाग वाकी रहनेपर ही परभवके श्रायुका बन्ध होता है।

इस नियमके अनुसार यदि वन्ध न हो तो अन्तमें जय वर्तमान आयु, अन्तर्सुहुर्स-प्रमाण बाकी रहती है, तव अगले भवकी आयुका बन्ध अवश्य होता है।

### २. उदीरणा।

उपर्युक्त तेरह प्रकारके जीवस्थानों में प्रत्येक समयमें आठ कमोंकी उदीरणा हुआ करती है। सात कमोंकी उदीरणा, आयुकी उदीरणा न होने के समय—जीवनकी अन्तिम आविलकामें—पायी जाती है, क्योंकि उस समय, आविलकामात्र स्थिति शेष रहने के कारण वर्तमान (उद्यमान) आयुकी और अधिक स्थिति होनेपर भी उद्यमान न होने के कारण अगले भवकी आयुकी उदीरणा नहीं होती। शास्त्रमें उदीरणाका यह निमय वतलाया है कि जो कर्म, उदय-प्राप्त है, उसकी उदीरणा होती है, दूसरेकी नहीं। और उदय-प्राप्त कर्म भी आविलकामात्र शेष रह जाता है, तबसे उसकी उदीरणा हक जाती हैं।

१—''उद्याविखयाबिहिरिञ्ज ठिईिहितो कसायसिह्या सिहएणं जोगकरणेणं दिखयमाकिह्दय उदयपत्तदिखयेण सम अणुभवण-मुदीरणा।'' —कर्मप्रकृति-चूणि।

श्रर्थात् उदय आविलकासे वाहरकी स्थितिवाले दिलकोंको कपायमिहत या कपाय-रहित योगद्वारा खींचकर—उस स्थितिसे उन्हें छुड़ाकर—उदय-प्राप्त द लकोंके माथ मोग लेना 'उदीरखा' कहलाती है।

इस कथनका तात्पर्य शतना ही है कि उदयाव लिकाके अन्तर्गत दिलकोंको उदीरणा नहीं होती। अत एव कर्मकी स्थिति आविलकामात्र वाकी रहनेके समय उसकी उदीरणाका रुक जाना नियमानुकूल है।

उक्त तेरह जीवसानोंमें जो अपर्याप्त जीवसान हैं, वे सभी लिव्धअपर्याप्त समक्षने चाहिये: फ्योंकि उन्हीमें सात या श्राठ कर्मकी
उटीरणा घट सकती है। वे अपर्याप्त-अवसाहीमें मर जाते हैं, इसलियं उनमें श्राविक्तामात्र श्रायु वाकी रहनेपर सात कर्मकी श्रोर
इसके पहले त्राठ कर्मकी उदीरणा होता है। परन्तु करणापर्याप्तोंके
अपर्याप्त-श्रवस्थामें मरतेका नियम नहीं है। वे यदि लिव्धपर्याप्त हुये
तो पर्याप्त-श्रवस्थामें मरते हैं। इसलिये उनमें श्रपर्याप्त-श्रवस्थामें
श्राविक्तामाय श्रायु शेप रहनेका श्रीर सात कर्मकी उदीरणाका
संभव नहीं है।

## ३-४. सत्ता और उदय।

श्राट कर्मोंकी सत्ता ग्यारतमें गुण्यान तक होती है श्रांर श्राठ कर्मका उटय दसमें गुण्यान तक यना रहता है, परन्तु पर्याप्त संशीके सियाय स्व प्रकारके जीवोंमें श्रधिकले अधिक पहला, दूसरा श्रीर चौथा, इन तीन गुण्स्थानींका संभव है इसलिये उक्त तेरह प्रकारके जीवोंमें सत्ता श्रीर उदय आठ कर्मीका माना गया है ॥॥

> सत्तदृष्ठेगवंघा, संतुद्या मत्तत्र्यदृष्टचतारि। सत्तद्रष्ठपंचदुगं, उदीरणा संनिपज्जसे॥ =॥

> > स्ताष्ट्रपञ्जनमन्द्रा, सदुद्रयो स्ताष्ट्रचलारे । स्ताष्ट्रपञ्जिद्धसमुदारणा स्तिनपर्याते ॥८॥

अर्थ-पर्याप्त मंत्रीमें सात कर्मका, श्राट कर्मका, श्रह कर्मका श्रीर एक कर्मका, ये चार यन्त्रस्थान हैं, सत्तास्थान श्रीर उदयस्थान सात, श्राट और चार कर्मके हैं तथा उदीरणास्थान सात, श्राट, इह, पाँच और दो कर्मका है॥ =॥

भायार्थ-जिन प्रकृतियोंका बन्ध एक साथ (युगपत्) हो, उनके समुदायको 'बन्धस्थान' कहते हैं। इसी तरह जिन प्रकृतियोंको सत्ता 'एक साथ पायी जाय, उनके समुदायको 'सत्तास्थान,' जिन प्रकृतियों-का उदय एक साथ पाया जाय, उनके समुदाको 'उदयस्थान' श्रौर 'जिन प्रकृतियोंकी उदीरणा एक साथ पायी जाय, उनके समुदायको 'उदीरणास्थान' कहते हैं।

#### ५. बन्धस्थान।

उपर्युक्त चार वन्धस्थानों में सात कर्मका वन्धस्थान, उस समय पाया जाना है जिस समय कि श्रायुक्ता वन्ध नहीं होता। एक वार श्रायुक्ता बन्ध होजाने के बाद दूसरी बार उसका वन्ध होने में जबन्य काल, श्रन्तर्मुह र्त्तं प्रमाण श्रोर उत्ह्रष्ट काल, श्रन्तर्मुहर्त्तं-कम है करोड पूर्ववर्ष तथा छह मास कम तेतीस सागरोपमं-प्रमाण चला जाता है । श्रत एत सात कर्मके वन्धस्थानकी स्थिति भी उतनी ही श्रर्थात् जघन्य श्रन्तर्मुहर्त्तं-प्रमाण श्रोर उत्ह्रष्ट श्रन्तमुहर्त्तं-कम हे करोड़ पूर्ववर्ष तथा छह मास-कम तेतीस सागरोपम-प्रमाण समक्षनी चाहिये।

श्राठ कर्मका वन्धन्थान, श्रायु-वन्धके समय पाया जाता है। श्रायु-वन्ध, जधन्य या उत्क्रप्ट श्रन्तर्भुष्ट्रर्ज तक होता है, इसलिये श्राठ के वन्धस्थानकी जधन्य या उत्कृष्ट स्थिति श्रन्तर्भृष्टर्ज-प्रमाण है।

१---नो समय-प्रमाण, दम ममय-प्रमाण, इन नरह एक एक समय बद्दे बद्दे श्रन्तमें एक ममय-कम मुदूर्त-प्रमाण, यह गय प्रकारका काल 'श्रन्तमुंहूर्त्त' कहलाता है। जवन्य श्रन्तमुंहूर्त्त नव नमयका, उत्कृष्ट श्रन्तमुंहूर्त्त एक समय-कम मुहूर्त्तका श्रीर मध्यम श्राटि वोचके सब प्रकारके कालका समक्तना चाहिये। दो घड़ीको--- श्रव्हतातील भिनटको--- 'मुहूर्त्त' कहते हैं।

२---दस कोटाकाटि पर्योपमका एक 'सागरीपम' और श्रसख्य वर्षोका एक 'प्रस्योपम' होता है। ---तत्त्वार्थ अ०४, सू० १५ का आम्य ।

३—जब करोड़ पूर्व वर्षकी प्रायुवाला कोई मनुष्य भपनी आयुके तीसरे भागमें अनुक्रंर विमानकी नेतोम मागरोपम-प्रमाण श्रायु वाँषता है, तब अन्तर्महूर्स पर्यन्त आयुवन्ध करके फिर - यह देवकी आयुके छह महीने शेव रहनेपर हो आयु वाँष सकता है, इस अपेदासे आयुके वन्धका उत्कृष्ट अन्तर समकना।

श्रुह कर्मका बन्धस्थान दसवें ही गुणस्थानमें पाया जाता है; व्योंकि उसमें श्रायु श्रीर मोहनीय, दो कर्मका बन्ध नहीं होता। इस यन्धस्थानकी जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति दसवें गुणस्थानकी स्थितिके बराबर—जघन्य एक समय की श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर्मुहूर्त्तकी— समभनी चाहिये।

एक कर्मका बन्धस्थान ग्यारहवें, वारहवें श्रौर तेरहवें, तीन गुण-स्थानों में होता है। इसका कारण यह है कि इन गुण्स्थानों के समय सातवेदनीयके सिवाय अन्य कर्मका बन्ध नहीं होता। ग्यारहवें गुण्-स्थानकी जघन्य स्थिति एक समयकी और तेरहवें गुण्स्थानकी उत्कृष्ट स्थिति नौ वर्ष-कम करोड़ पूर्व वर्षकी है। अत एव इस बन्धस्थानकी स्थिति, जघन्य समयमात्रकी श्रौर उत्कृष्ट नौ वर्ष-कम करोड़ पूर्ववर्षकी समक्षनी चाहिये।

#### ६. सत्तास्थान ।

तीन सत्तास्थानों में से आठ का सत्तास्थान, पहले ग्यारह गुण-स्थानों में पाया जाता है। इसकी स्थिति, अमन्यकी अपेत्तासे अनादि-अनन्त और भज्यकी अपेत्तासे अनादि-सान्त है। इसका सवब यह है कि अमन्यकी कर्म-परम्पराको जैसे आदि नहीं है, वैसे अन्त भी नहीं है, पर भन्यकी कर्मपरम्पराके विषयमें ऐसा नहीं है, उसकी आदि तो नहीं है, किन्तु अन्त होता है।

सातका सत्तास्थान केवल बारहवें गुणस्थानमें होता है। इस

१--मारयन्त सूदम क्रियावाला अर्थात् मबमे जवन्य गतिवाला परमाणु जितने कालमें अपने आकारा-प्रदेशसे अनन्तर आकारा-प्रदेशमें जाता है, वह काल, 'ममय' कहलाता है।

<sup>--</sup>तत्त्वार्थ भ० ४, स्० १५ का भाव्य ।

२--चौरासी लच वर्षका एक पूर्वाझ और चौरासी लच पूर्वाझका एक 'पूर्व' होता है।

गुण्स्थानकी जघन्यया उत्रुष्ट स्थिति अन्तर्मुहुर्त्तकी मानी जाती है। अत एव सातके सत्तास्थानकी स्थिति उतनी समक्षनी चाहिये। इस सत्तास्थानमें मोहनीयके सिवाय सात कर्मीका समावेश है।

चारका सत्तास्थान तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानमें पाया जाता है, क्योंकि इन दो गुणस्थानोंमें चार श्रधातिकर्मकी ही सत्ता शेप रहती है। इन दो गुणस्थानोंको मिलाकर उत्कृष्ट स्थिति नो वर्ष सात मास-क्रम करोड़ पूर्व-प्रमाण है। श्रत एव चारके सत्तास्थानकी उत्कृष्ट स्थिति उतनी समसना चाहिये। उसकी जघन्य स्थिति तो श्रन्तर्मुहूर्त्त-प्रमाण है।

#### ७. उदयस्थान।

श्राठ कर्मका उदयस्थान, पहलेसे दसवें तक दस गुणस्थानों में रहता है। इसकी स्थिति, श्रमव्यकी श्रपेत्तासे श्रनादि-श्रनन्त श्रौर भव्यकी श्रपेत्तासे श्रनादि-सान्त है। परन्तु उपश्रम-श्रेणिसे गिरे हुए भव्यकी श्रपेत्तासे, उसकी स्थिति सादि-सान्त है। उपश्रम-श्रेणिसे गिरनेके बाद फिरसे श्रन्तर्मुहूर्त्तमें श्रेणि की जा सकती है, यदि श्रन्तर्मुहूर्त्तमें न की जा सकी तो भन्तमें कुछ-कम श्रधंपुद्रल-परावर्तके बाद श्रवश्य की जाती है। इसिलये श्राठके उदयस्थानकी सादि-सान्त स्थित ज्ञावन्य अन्तर्मुहूर्त्त-प्रमाण श्रौर उत्कृष्ट देश-ऊन (कुछ कम) श्रधंपुद्रल-परावर्त्त-प्रमाण समक्षनी चाहिये।

सातका उदयस्थान, ग्यारहवें श्रीर बारहवें गुण्स्थानमें पाया जाता है। इस उदयस्थानकी स्थिति, जधन्य एक समयकी श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर्मुहुर्त्तकी मानी जाती है। जो जीव ग्यारहवें गुण्स्थानमें एक समयमात्र रह कर मरता है श्रीर श्रवुत्तरविमानमें पैदा होता है, वह पैदा होते ही श्राठ कर्मके उदयका श्रवुभव करता है; इस श्रपे-क्रासे सातके उदयस्थानकी जधन्य स्थिति समय-प्रमाण कही गई है। जो जीव, बारहवें गुण्स्थानको पाता है, वह श्रधिकसे श्रिक उस गुण्स्थानकी स्थिति तक—ग्रन्तर्मुहर्त्त तकके सातकर्मके उद्य-का अनुभव करना है, पीछे अवश्य तेरहर्वे गुण्स्थानको पाकर चार कर्मके उद्यक्ता अनुभव करता है: इस अपेद्यासे सातके उद्य-स्थानकी उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहर्त्त-प्रमाण कही गई है। चारका उदयस्थान, तेरहर्वे और चौदहर्वे गुण्स्थानमें पाया जाता है क्योंकि इन दो गुण्स्थानोंमें अधातिकर्मके सिवाय अन्य किसी कर्मका उद्य नहीं रहता । इस उद्यस्थानकी स्थिति जघन्य अन्तर्मुहर्त्ते और उत्कृष्ट, देश-ऊन करोड़ पूर्वे वर्षकी है।

## **=.** उदीरणास्थान ।

श्राठका उदीरणास्थान, श्रायुकी उदीरणाके समय होता है। श्रायुकी उदीरणा पहले छह गुणस्थानोंमें होती है। श्रत एव यह उदीरणास्थान इन्हीं गुणस्थानोंमें पाया जाता है।

सातका उदीरणास्थान, उस समय होता है जिस समय कि
श्रागुकी उदीरणा रक जाती है। श्रागुकी उदीरणा तव रक जाती है,
जव वर्तमान श्रागु श्रावितकां-प्रमाण शेप रह जाती है। वर्तमान
श्रागुकी श्रन्तिम श्रावितकांके समय पहला, दूसरा, चौथा, पॉचवॉ
श्रीर हुटा, ये पॉच गुणस्थान पाये जा सकते हैं; दूसरे नहीं। श्रतपव
सातके उदीरणास्थानका सम्भव, इन पॉच गुणस्थानोंमें समकता
चाहिये। तीसरे गुणस्थानमें सातका उदीरणास्थान नहीं होता,
क्योंकि श्रावितका-प्रमाण श्रागु शेप रहनेके समय, इस गुणस्थानका
सम्भव ही नहीं है। इसलिये इस गुणस्थानमें श्राठका ही उदीरणास्थान माना जाता है।

श्रृहका उदीरणास्थान सातमें गुणस्थानसे लेकर दसवें गुस-स्थानकी एक आवलिका-प्रमाण स्थिति वाकी रहती है, तब तक

१---एक मुहूर्चके १, ६७, ७७, २१६ वें भागको 'बाबलिका' कहते हैं।

पाया जाता है, क्योंकि उस समय श्रायु श्रोर घेदनीय, इन दोकी उदीरणा नहीं होती।

दसर्वे गुण्स्थानकी अन्तिम आविलका, जिलमें मोहनीयको भी उदीरणा रुक जाती है, उससे लेकर वारहवें गुण्यानकी अन्तिम आविलका पर्यन्त पाँचका उदीरणास्थान होता है।

वारहर्वे गुण्स्थानकी अन्तिम आविलका, जिसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, तीन कर्मकी उदीरणा रक जाती है, उससे लेकर तेरहर्वे गुण्स्थानके अन्त पर्यन्त दोका उदीरणा-स्थान होता है। चौदहर्वे गुण्स्थानमें योग न हांनेके कारण उदय रहने-पर भी नाम-गोत्रकी उदीरणा नहीं होती।

उक्त सय वन्धस्थान, सत्तास्थान आदि पर्याप्त संज्ञीके है; क्योंकि चौदहों गुणस्थानोंका अधिकारी वही है। किस किस गुणस्थानमें कौनसा कौनसा वन्धस्थान, सत्तास्थान, उदयस्थान और उदीरणा-स्थान है, इसका विचार आगे गा॰ ५९ से ६२ तकमें है॥ ॥



## प्रथमाधिकारके परिशिष्ट ।

#### परिशिष्ट 'क"।

#### पृष्ठ ५ के "लेश्या" शब्दपर-

**१—लेश्याके (क) द्रव्य श्रीर (ख) भाव, इस प्रकार दो भेद हैं।** 

(क) द्रव्यलेश्या, पुद्रल-विशेषात्मक है। इसके स्वरूपके सम्बन्धमें मुख्यतया तीन मत है। (१) कर्मनर्गं या निष्पन्न, (२) कर्म-निष्यन्द श्रीर (३) योग-परियाम।

रेले मतका यह मानना है कि लेखा द्रव्य, कर्म-वर्गणासे वने हुये हैं, फिर भी वे श्राठ कर्मसे भिन्न ही हैं, जैसा कि कार्मणशरीर। यह मत उत्तराध्ययन, श्र० २४ की टीका, ए० ६५० पर उद्विखित है।

२रे मतका आराय यह है कि लेश्या द्रव्य, कर्म-निष्यन्दरूप (बध्यमान कर्म-प्रवाहरूप) है। चौदहवें गुणस्थानमें कर्मके होनेपर भी उसका निष्यन्द न होनेसे लेश्याके अभावकी उपपत्ति हो जाती है। यह मत उक्त पृष्ठपर ही निर्दिष्ट है, जिसको टीकाकार नादिनैताल श्रीशान्तिसृ्रिने 'गुरवस्तु व्याचन्नते' कहकर लिखा है।

३रा मत श्रीहरिभद्रसूरि श्रादिका है। इस मतका आराय श्रीमलयगिरिजीने पत्तवणा पद १७ की टीका, पृ०३३० पर स्पष्ट बतलाया है। वे लेश्या द्रव्यको योगवर्गणा-श्रन्तर्गत स्वतन्त्र द्रव्य मानने हैं। उपाध्याय श्रीविनयविजयजीने श्रपने श्रागम-दोहनरूप लोकप्रकारा, सर्ग ३, श्रोक २०५ में इस मतको ही माहा ठहराया है।

(ख) भावलेखा, आत्माका परिणाम-विशेष हैं, जो सछेश और योगसे अनुगत हैं। सछेशकें तीज, तीजतर, तीजतम, मन्द, मन्दतर, मन्दतम आदि अनेक भेद होनेमे वस्तुत भावलेखा, असर्य प्रकारकी हैं तथापि सच्चेपमें छह विभाग करके शास्त्रमें उसका स्वरूप दिखाया है। देखिये, गा० १२वीं। छह भेदोंका स्वरूप समक्तनेकेलिये शास्त्रमें नीचें लिखे दो दृष्टान्त दिये गये हैं —

पहिला — कोई छह पुरुष जम्बूफल (जामुन) खानेकी रच्छा करते हुये चले जा रहे थे, इतनेमें जम्बूहचको देव उनमेंसे एक पुरुष गोला— "लीजिये, जम्बूहच तो आ गया। अब फलोंकिलिये ऊपर चढ़नेकी अपेचा फलोंसे लदी हुई बड़ी-बढ़ी शाखावाले इस वृज्ञको काट गिराना ही अच्छा है।"

यह सुनकर दूसरेने कहा-"वृच काटनेसे क्या लाम ? नेवल शाखाओंको काट दो।"

नीसरे पुरुषने कहा—''यह भी ठीक नहीं, छोटी-छोटी शाखाओंके काट लेनेमे भी तो काम निकाला जा सकता है ?''

चीथेने कहा—''शाखार्ये भी क्यों काटना ? फलोंके गुच्छोंको तोड़ लीजिये।'' पाँचवाँ बोला—''गुच्छोंसे क्या प्रयोजन ? उनमेंसे कुद्ध फलोंको ही लेलेना श्रच्छा है।'' श्रन्तमें छठे पुरुषने कहा—'ये सब विचार निरर्थक हैं, क्योंकि हम लोग जिन्हें चाहने हैं, वे फल तो नीचे भी गिरे हुये हैं, क्या उन्होंसे श्रपना प्रयोजन-सिद्धि नहीं हो सकती है ?''

दूमरा —कोई छह पुरुष धन लूटनेके इराटेमे जा रहे थे। रास्तेमें किसी गाँवको पाकर उनमेंसे एक बोला — ''इमें गांवको तहस नहस कर दो—मनुष्य, पशु, पन्ना, जो कोई मिले, उन्हें मारो श्रीर धन लूट लो।"

यह सुनकर द्मरा बोला — "पशु, पन्ना श्रादिको न्यीं मारना ? केवल विरोध करनेवाले मनुष्योंहीको मारो ।"

तीसरेने कहा — 'विचारी छियोंकी हत्या क्यों करना ? पुरुपोंको मार टो।"
 चौथेने कहा — 'सब पुरुपोंको नहीं, जा सशस्त्र हों, उन्हींको मारो।"

पाँचवेंने कहा -- "जो सगल पुरुष मो विरोध नहीं करते, उन्हें नयों मारना ?"

्राप्यन कहा — जा संगल पुरुष भी विरोध नहीं करते, उन्हें क्या मिरनी ?" श्रन्तमें छठे पुरुषने कहा —"िक्रमीको मारनेने क्या लाम ? जिस प्रकारसे धन श्रप-हरण किया जो सके, उस प्रकारने उने उठा लो श्रीर किसीको मारो मत। एक तो धन लूटना श्रीर दूसरे उनके मालिकोंको मारना, यह ठोक नहीं।"

इन दो दृष्टान्तोंसे लेश्यात्रांका स्वरूप स्पष्ट जाना जाता है। प्रत्येक दृष्टान्तके छह-छह पुरुषोंमें पूर्व-पूर्व पुरुषके परिणामांका अपेका उत्तर-उत्तर पुरुषके परिणाम गुभ, शुभतर और गुभतम पाये जाते हैं—उत्तर-उत्तर पुरुषके परिणामोंमें मक्केशकी न्यूनता और मृदुताकी 'प्रिषकता पाई जानी है। प्रथम पुरुषके परिणामका 'कृष्णतेश्या,' दूसरेके परिणामका 'नौललेश्या', इस प्रकार कमसे छठे पुरुषके परिणामका 'शुक्रचेश्या' ममम्कना चाहिये।—आवश्यक हारिभद्री वृत्तिपृ० ६ ४५ तथा लोक० प्र०, म० ३, भ्रो० ३६३—३८०।

लेग्या-इत्यके स्वरूपमम्बन्धा उक्त तीनों मतके अनुसार तेरहवें गुणस्थान पर्यन्त भाव-लेश्याका सद्भाव समम्पना चाहिये। यह सिद्धान्त गोम्मरसार-जीवकाएटको भी मान्य है, क्योंकि उममें योग-प्रवृत्तिको लेग्या कहा है। यथा —

## ''अयदोत्ति छलेस्साओ, सुहतियलेस्सा दु देसविरदतिये तत्तो सुका लेस्सा, अजोगिठाणं अलेस्सं तु ॥५३१॥''

मर्वार्थीमद्विमें श्रीर गोम्मश्मारके स्थानान्तरमें कथायोदय-श्रनुरक्षित योग-प्रवृत्तिको 'लेश्या' कहा है। यद्यपि इम कथनसे दमवें गुणम्थान पर्यन्त ही लेश्याका होना पाया जाता है, पर यह

कथन अपेद्या-कृत होनेके कारण पूर्व-कथनसे निरूद्ध नहीं है। पूर्व कथनमें केवल प्रकृति-प्रदेश-बन्धके निमित्तभूत परिखाम लेश्यारूपसे विविद्यत हैं। श्रीर इस कथनमें स्थिति-अनुमाग आदि त्रारों बन्धोंके निमित्तभूत परिखाम लेश्यारूपसे विविद्यत हैं, केवल प्रकृति-प्रदेश-बन्धके निमित्त-भूत परिखाम नहीं। यथा —

"भावलेश्या कषायोदयरिजता योग-प्रवृत्तिरिति कृत्वा औदियि-कीत्युच्यते।" —सर्वार्थसिद्ध-अध्याय २, सूत्र ६।

> "जोगपडत्ती लेस्सा, कसायउदयाणुरजिया होइ। तत्तो देाण्णं कज्ज, बंधचडक समुद्दिहं ॥४८९॥"

> > —जीवकाएड।

द्रव्यलेश्याके वर्ण-गन्ध आदिका विचार तथा मावलेश्याके लच्च श्रादिका विचार उत्तरा-ध्ययन, त्र० ३४ में हैं। इसकेलिये प्रवापना-लेश्यापद, आवश्यक, लोकप्रकाश आदि आकर यन्य श्रेनाम्बर-साहित्यमें हैं। उक्त दो दृष्टान्तोंमेंने पहला दृष्टान्त, जीवकाएड गा० ५०६-५०७ में है। लेश्याकी कुछ विशेष यातें जाननेकेलिये जीवकाएडका लेश्यामार्ग्याधिकार (गा० ४८८-५४५) देखने योग्य है।

जीवींने आन्तरिक मार्गिकी मिलनता तथा पिनन्नाके तर-तम-मानका स्चक, लेखाका विचार, जैमा जैन-शास्त्रमें है कुछ उसीके नमान छह जातियोंका विभाग, महालीगोमालपुत्रके मतमें है, जो कर्मकी शुद्धि-अशुद्धिको लेकर कृष्ण-नील श्रादि छह वर्णोंके आधारपर किया गया है। इसका वर्णन, ''दीधनिकाय-सामन्त्रफलसुत्त'' में है।

"मएामारत" के १२,२=६ में भी छह 'नीव वर्ण' दिये हैं, जो बक्त विचारसे कुछ भिलते-जुलते हैं।

"पातधलयोगदर्शन" के ४,७ में भी ऐसी कटपना है, क्योंकि उसमें फर्मके चार विभाग करके जीवोंके भावोंकी शुद्धि-अगुद्धिका पथक्षरण किया है। इसकेलिये देखिये, दीवनिकायका मराठी-भाषान्तर, ए॰ ४६।

## परिशिष्ट "ख"।

### पृष्ठ १०, पंक्ति १=के 'पञ्चेन्द्रिय' शब्दपर---

जीवके एकेन्द्रिय आदि पाँच भेद किये गये हैं, मो द्रव्येन्द्रियके आधारपर, क्योंकि माबेन्द्रियाँ तो सभी ससारी जीवोंको पाँचों होती है। यथा —

"अहवा पडुच लर्द्धि,—दियं पि पंचेंदिया सन्वे ॥२९९९॥" —विशेषावस्यकः।

श्रर्थात् लन्धीन्द्रियकी श्रपेचामे सभी समार। जीव पर्धेन्द्रिय हैं।

''पंचेदिउ व्व षडलो, नरो व्व सव्व विसञ्जोवलंभाओ ।" इत्यादि —विशेषावस्यक, गा॰ १००१ ।

श्रर्थात् सव विषयेका श्रान होनेकी योग्यताके कारण वकुल-युक्त मनुष्यकी तरह पाँच इन्द्रियोंवाला है।

यह ठीक है कि द्वीन्द्रिय आदिकी भावेन्द्रिय, एकेन्द्रिय आदिकी भावेन्द्रियसे उत्तरोत्तर व्यक्त-व्यक्ततर ही होती है। पर इसमें कोई सन्देह नहा कि जिनको द्रव्येन्द्रियाँ, पांच, पूरी नहीं हैं, उन्हें भी भावेन्द्रियाँ तो सभी होती ही हैं। यह वात आधुनिक विद्यानसे भी प्रमाणित है। खा० जगदीशचन्द्र वसुकी खोजने वनस्पतिमें स्मरणशक्तिका आस्तत्व मिद्ध किया है। स्मरण, जो कि मानसशक्तिका कार्य है, वह यदि एकेन्द्रियमें पाया जाता है तो फिर उसमें अन्य इन्द्रियाँ, जो कि मनसे नीचेकी श्रेणिकी मानी जानी हैं, उनके होनेमें कोई वाधा नहीं। इन्द्रियके सम्बन्ध-में प्राचीन कार्लमें विरोध-दशीं महात्माओंने बहुत विचार किया है, जो अनेक जैन-यन्थोंमें उपलब्ध है। उसका कुछ अश इस प्रकार है —

इन्द्रियाँ दो प्रकारको हैं —(१) द्रन्यरूप और (२) मानरूप। द्रन्येन्द्रिय, पुद्रल-जन्य होनेसे जडरूप है, पर भावेन्द्रिय, ज्ञानरूप है, क्योंकि वह चेतना-शक्तिका पर्याय है।

(१) द्रव्येन्द्रिय, श्रङ्गोपाङ्ग श्रोर निर्माणनामकर्मके उदय-जन्य है। इसके दो भेद हैं — (क) निर्वृत्ति श्रीर (ख) उपकरण।

(क) इन्द्रियके आकारका नाम 'निर्वृत्ति' है । निर्वृत्तिके भी (१) बाह्य और (२) आभ्य-नार, ये दो भेद हैं। (१) इन्द्रियके बाह्य आकारको 'बाह्यनिर्वृत्ति' कहते हैं और (२) भीतरी आकारको 'आभ्य-तरनिर्वृत्ति'। वाह्य भाग तलवारके समान है और आभ्य-तर भाग तलवारकी तेज धारके समान, जो अत्यन्त स्वच्छ परमाणुओंका बना हुआ होता है। आभ्यन्तरनिर्वृत्तिका यह पुद्रलमय स्वरूप प्रशापनासूत्र-शन्द्रियपदकी टीका ए० २९४ के भनुसार है। श्राचाराङ्ग-इत्ति ए० १०४ में उसका स्वरूप चेतनामय बतलाया है।

आकारके सम्बन्धमें यह बात जाननी चाहिये कि त्वचाकी आकृति अनेक प्रकारको होती है, पर उसके वाह्य और आभ्यन्तर आकारमें जुदाई नहीं है। किसी प्राणीकी त्वचाका जैसा बाह्य आकार होता है, वैसा ही आभ्यन्तर आकार होता है। परन्तु अन्य शिन्द्रयोंके विषयमें ऐसा नहीं है — त्वचाको छोड़ अन्य सव शिन्द्रयोंके 'आभ्यन्तर आकार, वाह्य आकारसे नहीं मिलते। सब जातिके प्राणियोंकी सजातीय शिन्द्रयोंके आभ्यन्तर आकार, एक तरहके माने हुये हैं। जैसे — कानका आभ्यन्तर आकार, कदम्ब-पुष्प-जैसा, ऑक्का मसूरके दाना-जैसा, नाकका अतिमुक्तकके फूल-जैसा और जोमका छुरा-जैसा है। किन्तु वाह्य आकार, सव जातिमें मिन्न-भिन्न देखे जाते हैं। उदाहरणार्थ — मनुष्य, हाथी, घोड़ा, वैल, विह्नी, चृहा आदिके कान, आँख, नाक, जीमको देखिये।

- (ख) श्राभ्यन्तरनिवृत्तिकी विषय प्रहण-राक्तिको 'उपकर्णेन्द्रिय' कहते हैं।
- (२) भावेन्द्रिय दो प्रकारकी हैं -(१) लब्धिस्य श्रीर (२) उपयोगस्य ।
- (१)—मितशानावरणके चयोपशमको—चेतना-राक्तिकी योग्यता-विशेषको—'लिब्धरूप भावेन्द्रिय' कहते हैं। (२)—इस लिब्धरूप भावेन्द्रियके अनुसार आत्माको विषय-ग्रहणमें जो प्रवृत्ति होती है, उसे 'उपयोगरूप भावेन्द्रिय' कहते हैं।

इस विषयको विस्तारपूर्वक जाननेकेलिये प्रज्ञापना-पद १५, ए० २६३, तत्तार्थं श्रध्याय २, सू० १७--१८ तथा वृत्ति, विशेषात्र०, गा० २६६३--१००३ तथा लोकप्रकाश-सर्ग ३, श्रोक ४६४ से श्रागे देखना चाहिये।

## परिशिष्ट "ग"।

#### युष्ठ १०, पंक्ति १६ के "संज्ञा" शब्दपर—

संशाका मतलब श्रामोग (मानसिक क्रिया-विशेष)से हैं। इसके (क) श्रान श्रोर (ख) श्रतु-भव, ये दो भेद हैं।

- (क) मित, श्रुत श्रादि पाँच प्रकारका ज्ञान 'ज्ञानसज्ञा' है।
- (ख) श्रनुमवस्माके (१) श्राहार, (२) मय, (३) मैयुन, (४) परिग्रह, (५) क्रोध, (६) मान, (७) माया, (८) लोम, (६) श्रोध, (१०) लोक, (११) मोह, (१२) धर्म, (१३) सुख, (१४) दु ख, (१५) जुगुम्सा श्रीर (१६) शोक, ये सोलह मेद हैं। श्राचाराङ्ग-निर्युक्ति, गा० ३८ में तो श्रनुभवस्माके ये सोलह मेद किये गये हैं। लेकिन मगवती-शतक ७, उद्देश ६ मे तथा प्रमापना-पद ६ में इनमेंसे पहले दम ही मेद, निर्दिष्ट हैं।

ये सद्यार्थे सब जीवोंमें न्यूनाधिक प्रमाणमें पाई जाती हैं, इसलिये ये सिद्य-श्रसिश-व्यव-हारकी नियामक नहीं हैं। शास्त्रमें सिद्य-श्रसिशीका भेद है, सो श्रन्य सद्याओंकी श्रपेचासे। एकेन्द्रियसे लेकर पथेन्द्रिय पर्यन्तके जीवोंमें चैतन्यका विकास क्रमश श्रधिकाधिक है। इस विकासके तर-तम-भावको समभानेकेलिये शास्त्रमें इसके स्थूल रीतिपर चार विगाग किये गये हैं।

- (१) पहले विभागमें ज्ञानका अत्यन्त अस्य विकास विविच्चत है। यह विकास, इतना अस्य है कि इस विकाससे युक्त जीव, मूर्जिछतकी तरह चेष्टारहित होते हैं। इस अव्यक्ततर चैसन्यकी 'ओवसज्ञा' कही गई है। एकेन्द्रिय जीव, ओवसज्ञावाले ही हैं।
- (२) दूसरे विभागमें विकासकी इतनी मात्रा विविद्यत है कि जिससे कुछ भूतकालका;— सुदीर्घ भूतकालका नहीं—स्मरण किया जाता है और जिससे यह विषयोंमें प्रवृत्ति तथा अनिष्ट विषयोंसे निवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति निवृत्ति कारी ज्ञानको 'हेतुवादोपदेशिकीसज्ञा' कहा है। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, त्रतुरिन्द्रिय और सम्मूर्न्छिम पश्चेन्द्रिय जीव, हेतुवादोपदेशिकीसज्ञावाले हैं।
- (३) तीसरे विभागमें इतना विकास विविद्यत है कि जिससे सुदोर्घ भूतकालमें अनुमव किये दुये विषयोंका स्मरण और स्मरणदारा वर्तमान कालके कर्त्तन्योंका निश्चय किया जाता है। यह ज्ञान, विशिष्ट मनकी सहायतासे होता है। इस ज्ञानको 'दीर्घकालोपदेशिकीसज्ञा' कहा है। 'देव, नारक और गर्भज मनुष्य-तिर्यम, दीर्घकालोपदेशिकीसज्ञावाले हैं।
- (४) चौथे विभागमें विशिष्ट श्रुतज्ञान विविचत है। यह ज्ञान इतना शुद्ध होता है कि सम्यक्तियोंके सिवाय अन्य जीवोंमें इसका सभव नहीं है। इस विशुद्ध ज्ञानको 'दृष्टिवादीपदे-रिक्तिसज्ञा' कहा है।

शान्त्रीं जहाँ-कहाँ मही-श्रमहीका उन्नेष्य है, वहाँ मर जगह श्रसहीका मतलह श्रोध-नतायने और ऐतुवादीपटेशिकीमहाबाले जीवोंसे है। तथा महीका मतलह मन जगह दीर्घका-सोपटेशिकीमहाबानोंमे है।

इम विषयका विशेष विचार तत्त्वार्थ-प्र०२, म्०२४ यृत्ति, नन्दी सृ॰ ३६, विशेषावश्यक गा० ४०४—४२६ 'दीर लोकप्र०, म० ३, झो० ४४२—४६३ में है।

मग्नी-अमंडीके व्यवहारके विषयों दिगम्बर-मग्प्रदायों श्वताम्बरकी श्रेषेता थोहामा भेद है। उसमें गर्मज तियंशोंको मग्नीमात्र न मानकर सग्ना तथा श्रमग्री माना है। इस्मे तरह समू-न्यिम-तियंगको निर्फ श्रमग्रा न मानकर सगी-श्रमग्री उगयग्प माना है। (जीव०, गा० ७६) इसके मिश्राय यह बान श्यान देने ये ग्य है कि श्वेनाम्बर-श्रम्थे में हेतुनायोपदेशिकी श्रादि जो तीन मग्राय विग्ति है, उनका विचार दिगम्बरीय प्रसिद्ध श्रन्थों में हृष्टि-गोचर नहीं होता।

#### परिशिष्ट ''घ"।

#### पृष्ठ ११ के 'श्रपर्याप्त' शब्दपर-

- (क) श्रपर्याप्तके दो प्रकार हैं —(१) लब्धि-श्रपर्याप्त श्रीर (२) करण-श्रपर्याप्त । वैसे ही (ख) पर्याप्तके भी दो भेद हैं —(१) लब्धि पर्याप्त श्रीर (२) करण-पर्याप्त ।
- (क) १—जो जीन, अपर्याप्तनामकर्मके उदयके कारण ऐसी मिलना हों, जिसमें कि स्वयोग्य पर्याप्तियोंको पूर्ण किये विना एी मर जाने हैं, वे 'लिबन अपर्याप्त' हैं।
- २-परन्तु करण-श्रपयांसके विषयमें यह बात नहीं, वे पर्यासनामकर्मके भी टरयाने होते हैं। प्रश्रीत् चारे प्याप्तनामकर्मका उथ्य हो या श्रपर्याप्तनामकमका, पर जब तक कर्योंकी (शरीर, इन्द्रिय श्राटि पर्याप्तियोंकी) समाप्ति न हो, तब तक जीव 'करख-श्रपर्याप्त' करे जाते ए।
- (ख) १—जिनको पर्याप्तनामकर्मका उदय हो श्रीर इसमे जो स्वयोग्य पर्याप्तियोंको पूर्ण करनेके बाद हो मरते हैं, पहले नहीं, वे 'लिश्य-पर्याप्त' हैं।
- २—करण-पर्याप्तोंकेलिये यह नियम नहीं कि वे म्ययोग्य पर्याप्तियोंको पूर्ण करके ही मरते हैं। जो लिब्द-श्रवयाप्त है, वे मा करण-पर्याप्त होते ही हैं, क्योंकि 'प्ताहारपर्याप्ति वन चुकनेके वाद कममे कम रारोरपर्याप्ति वन जातो है, तमामे जीव 'कररा-पर्याप्त' माने जाने हैं। यह तो नियम ही है कि लिब्द श्रपर्याप्त मो कममे कम श्रहार, रागेर 'श्रीर इन्द्रिय, इन नीन पर्याप्तियोंको पूर्ण किये विना मरते नहीं। इस नियमके मम्बन्धमें श्रीमलयगिरिजीने नन्दीस्वकी टीका, पृ० १०५ में यह लिखा है.—

## "यस्मादागामिभवायुर्वेध्वा स्नियन्ते सर्वे एव देहिनः तश्चाहार-शरीरेन्द्रियपर्याप्तिपर्योप्तानामेव वध्यत इति"

श्रयीत् समी प्राणी श्रगले भवकी श्रायुको वाँबकर ही मरते हैं, विना वाँधे नहीं मरते। आयु तमी वाँधी जा सकती है, जब कि श्राहार, रारीर श्रीर व्लिद्रय, ये तान पर्याप्तियाँ पूर्ण बन चुकी हों।

इसी बातका खुलासा श्रीविनयविजयजीने लोकप्रकाश, सर्ग ३, श्रो० ३१ में इस प्रकार किया है —जो जीव लिब-अपयांत है, वह भी पहली तीन पर्याप्तियोंको पूर्ण करके ही अग्रिम भवकी आयु वाँधता है। अन्तर्मृहूर्त्त तक आयु-बन्ध करके फिर उसका जयन्य अवाधाकाल, जो अन्तर्मृहूर्त्तका माना गया है, उसे वह विताता है, इसके बाद मरके वह गत्यन्तरमें जा सकता है। जो अग्रिम आयुको नहीं बाँधता और उसके अवाधाकालको पूरा नहीं करता, वह मर ही नहीं सकता।

दिगम्बर-माहित्यमें करण-अपर्याप्तके बदले 'निर्दृत्ति अपर्याप्तक' शब्द मिलता है। अर्थमें भी थोड़ासा फर्क है। 'निर्दृत्ति' शब्दका अर्थ शरीर हो किया हुआ है। अत एव शरीरपर्याप्ति पूर्ण न होने तक ही दिगम्बरीय साहित्य, जीवको निवृत्ति अपर्याप्त कहता है। शरीम्पर्याप्ति पूर्ण होनेके वाद वह, निर्दृत्ति अपर्याप्तका व्यवहार करनेकी सम्मति नहीं देता। यथा —

### "पज्जत्तस्सय उद्ये, णियणियपज्जितिणिहिदो होदि । जाव सरीरमपुण्णं, णिव्वत्तिअपुण्णगो ताव ॥१२०॥"

---जीवकाएड ।

साराश यह कि दिगम्बर-माहित्यमें पर्याप्तनामकर्मका उदयवाला हो शीर-पर्याप्ति पूर्ण न होने तक निर्वृत्ति-अपर्याप्त' शब्दने अभिमत है।

परन्तु श्वेताम्बरीय साहित्यमें 'करण' शब्दका शरीर, इन्द्रिय श्रादि पर्याप्तियाँ', इतना अर्थ किया हुआ मिलता है। यथा —

#### "करणानि शरीराक्षादीनि।"

---लोकप्र०, स० ३, झो० १०।

श्रत एव श्रेनाम्बरीय सम्प्रदायके श्रनुमार जिमने शरीर-पर्याप्ति पूर्ण की है, पर बन्द्रिय-पर्याप्ति पूर्ण नहीं की है, वह भी 'करख-श्रपयाप्त' कहा जा सकता है। श्रयोद शरीररूप करख पूर्ण करनेसे 'करख-पर्याप्त' श्रीर बन्द्रियरूप करख पूर्ण न करनेसे 'करख-श्रपयीप्त' कहा जा सकता है। इस प्रकार श्रेताम्बरीय सम्प्रदायकी दृष्टिमे शरीरपर्याप्तिसे लेकर मन पर्याप्ति पर्यन्त पूर्व-पूर्न पर्याप्तिके पूर्ण होनेपर 'करख पर्याप्त' श्रार उत्तरोत्तर पर्याप्तिके पूर्ण न होनेसे 'करख-श्रपर्याप्त' कह सकते है। परन्तु जब जांव, स्वयोग्य सम्पूर्ण पर्याप्तियोंको पूर्ण कर लेवे, तब उसे 'करख-श्रपर्याप्त' नहीं कह सकते।

पर्याप्तिका स्वरूप — पर्याप्ति, वह शक्त है, जिमकेद्वारा जीव, श्राहार-श्वामीच्छ्वाम श्रादिके योग्य पुद्रलोंको श्रहण करता है श्रीर गृहीत पुद्रलोंको श्राहार-श्रादिह्पमें परिणत करता है। ऐसी शक्ति जीवमें पुद्रलोंके जपन्यमें बनती है। शर्थात् जिस प्रकार पेटके भीतग्के भागमें वर्त-मान पुद्रलोंमें एक तरहकी शक्ति होती है, जिसमें कि खाया हुआ श्राहार भिन्न-मिन्नरूपमें बदल जाता है, हमी प्रकार जन्मस्थान-प्राप्त जीवकेद्वारा गृहीत पुद्रलोंसे ऐसी शक्ति वन जाती है, जो कि श्राहार श्रादि पुद्रलोंसे खल रस श्रादिरूपमें वदल देती है। वही शक्ति पर्याप्ति है। पर्याप्ति-चनक पुद्रलोंमेंसे कुछ तो ऐसे होते हैं, जो कि जन्मस्थानमें श्राये हुये जीवकेद्वारा प्रथम समयमें ही श्रहण किये हुये होते हैं श्रीर कुछ ऐसे भी होते हैं, जो पीछेमे प्रत्येक समयमें श्रहण किये हुये होते हैं श्रीर कुछ ऐसे भी होते हैं।

कार्य-भेदमे पर्याप्तिके छ ह भेद हैं —(१) श्राहारपर्याप्ति, (२) शरीरपर्याप्ति, (३) इन्द्रिय-पर्याप्ति, (४) श्वासोच्द्रासपर्याप्ति, (५) मापापर्याप्ति श्रीर (६) मन पर्याप्ति । इनजी व्याख्या, पहले कर्मग्रन्थकी ४६वों गाथाके मावार्थमें १० ६७वेंसे देख लेनी चाहिये ।

इन छह पर्याप्तियोंमेंने पहली चार पयातियोंके अधिकारा एकेन्द्रिय ही है। डीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय त्रीर असिक-पर्येन्द्रिय जीव, मन पर्याप्तिके सिनाय रोप पाँच पर्याप्तियोंके अधिकारी है। सिक-पर्येन्द्रिय जीव, छही पर्याप्तियाके अधिकारी हैं। इन विषयती गाथा, श्री-जिनभडगणि चनाश्रमण-कृत बृहत्स ब्रह्णीमें हैं —

## "आहारसरीरिंदिय,-पज्जत्ती आणपाणभासमणो । चत्तारि पंच छप्पि य, एगिंदियविगलसंनीणं ॥३४९॥"

यहौ गाथा गोम्मटमार-जीवकाएउमें ११=वें नम्बरपर दर्ज है। प्रन्तुन विषयका विशेष स्वरूप जाननेकेलिये ये स्थल टेयने योग्य हैं —

नन्दी, ए० १०४-१०५, पथमः , द्वा० १, गा० ५ वृत्ति, लोकप्र०, म० ३, स्रो० ७-४२ तथा जीवकाएट, पर्याप्ति-श्रथिकार, गा० ११७-१२७।

यस्योज्ज्वलति तीक्ष्णामा, पूर्वीपराविचारिणी । प्रज्ञादीपशिखा जातु, जाड्यान्ध्यं तं न बाधते ॥१९॥ दुरुत्तरा या विपदो, दुःखकहोछसंकुछाः । तीर्यते प्रज्ञया ताभ्यो, नावाऽपद्भ्यो महामते ॥२०॥ प्रज्ञाविरहितं मूढ,-मापदल्पापि वाघते । पेळवाचानिळकळा, सारहीनमिवोळपम् ॥२१॥" "प्रज्ञावानसहोऽपि,-कार्यान्तमाधिगच्छति । दुष्प्रज्ञः कार्यमासाद्य, प्रधानमपि नरयति ॥२३॥ शास्त्रसज्जनसंसर्गैः प्रज्ञां पूर्वे विवर्धयेत् । सेकसंरक्षणारम्भैः, फलप्राप्तौ लतामिव ॥२४॥ प्रज्ञाबळबृहन्मूळः, काळे सत्कार्यपादपः। फलं फल्रत्यातिस्वादु भासोविभ्वमिवैन्दवम् ॥२५॥ य एव यत्नः क्रियते, बाह्यार्थोपार्जन जनैः। स एव यत्नः कर्तव्यः, पूर्वे प्रज्ञाविवर्धने ॥२६॥ सीमान्तं सर्वेदुःखाना,-मापदां कोश्मुत्तमम्। बीजं संसारवृक्षाणां, प्रज्ञामान्यं विनाशयत् ।१२७॥ स्वर्गाद्यद्य पाता्छा,-द्राज्याद्यत्समवाप्यते । तत्समासाद्यते सबै, प्रज्ञाकाशान्महात्मना ॥२८॥ प्रज्ञयोत्तीर्यते भीमा,-त्तस्मात्संसारसागरात् । न दानैन च वा तीथे,-स्तपसा न च राघव ॥२९॥ यत्प्राप्ताः संपदं दैवी,-मपि भूमिचरा नराः । प्रज्ञापुण्यलतायास्त,-त्फलं स्वादु सम्रात्थितम् ॥३०॥

३—(क) जैसे मामग्री मिलनेपर एक ज्ञान-पर्यायमें भनेक घट-पटादि विषय भामित होते हैं, वैसे ही आवरण-चय, विषय आदि मामग्री मिलनेपर एक ही केवल-उपयोग, पदार्थों के सामान्य-विशेष उमय स्वरूपक जान मकता है। (ख) जैमे केवलज्ञानके समय, मितज्ञानावरणादिका अमाव होनेपर मी मित आदि ज्ञान, केवलज्ञानमे अलग नहीं माने जाते, वैसे ही केवलदर्शना-वरणका चय होनेपर मी केवलदर्शनको, केवलज्ञानमे अलग मानना उचित नहीं। (ग) विषय और चयोपशमकी विभिन्नताके कारण, छाग्नस्थिक ज्ञान और दर्शनमें परस्पर भेद माना जा मकता है, पर अनन्त-विषयकता और चायिक-भाव समान होनेसे केवलज्ञान-केवलदर्शनमें किमी तरह भेद नहीं माना जा सकता। (ध) यदि केवलदर्शनको केवलज्ञानसे अलग माना जाय तो वह सामान्यमात्रको विषय करनेवाला होनेमे अलप-विषयक सिद्ध होगा, जिससे उसका शास्त-क यत अनन्त-विषयकत्व नहीं घट मकेगा। (ङ) केवलीका भाषण, केवलज्ञान-केवलदर्शन-पूर्वक होता है, यह शास्त-कथन अभेद-पचहीमें पूर्णतया घट मकता है। (च) आवरण-मेद कथच्चत् है, अर्थात् वस्तुत आवरण एक होनेपर भी कार्य और उपाधि-भेदकी अपेचासे उसके भेड ममभक्ते चाहिये इसलिये एक उपयोग-व्यक्तिमें ज्ञानत्व-दर्शनत्व दो धर्म अलग-अलग मानना चाहिये। उपयोग, ज्ञान-दर्शन दो अलग-अलग मानना युक्त नहीं, अन एव ज्ञान-दर्शन दोनों रान्द पर्यायमात्र (एकाथवाची) हैं।

उपाध्याय श्रीयशोविजयजीने अपने ज्ञानिबन्दु पृ० के में नय-दृष्टिसे तीनों पर्नोका ममन्वय किया है —िमद्धान्त-पन्न, शुद्ध ऋजुसूत्रनयकी अपेचासे, श्रीमहावादीजीका पन्न, न्यवहार-नयकी अपेचासे और श्रीसिद्धसेन दिवाकरका पन्न, सञ्चनयकी अपेचासे जानना चाहिये। इस विषयका सिवस्तर वर्णन, सम्मतितर्क, जीवकाएड गा० ३ से आगे, विशेषावश्यक माध्य, गा० ३०८६—१३४, श्रीहरिमद्रसूरिकृत धर्मसग्रहणा गा० १३३६—१३४६, श्रीसिद्धसेनगिणकृत तत्त्वार्थटीका अ० १, सू० ३१, पू० ७७, श्रीमलयिगरि-नन्दीवृत्ति पृ० १३४—१३६ और

ज्ञानबिन्दु पृ० १५४-१६४ मे जान लेना चाहिये।

दिगम्बर-सम्प्रदायमें उक्त तीन पचमेंसे दूसरा श्रर्थात् युगपत् उपयोग-द्वयका पच ही प्रसिद्ध है —

' जुगव वट्टइ णाणं, केवलणाणिस्स दंसणं च तहा । दिणयरपयासतापं, जह वट्टइ तह मुणेयव्वं ॥१६०॥''

—नियमसार ।

"सिद्धाणं सिद्धगई, केवलणाणं च दंसणं खिययं। सम्मत्तमणाहारं, उवजोगाणकमपउत्ती ॥७३०॥"—जीवकाएड। "दंसणपुठवं णाणं, छद्मत्थाण ण दोण्णि उवस्पा। जुगवं जम्हा केविल—गाहे जुगवं तु ते दोवि ॥४४॥"

---द्रब्यसञ्गद् ।

## परिशिष्ट "छ"।

#### पृष्ठ २२ के 'एकेन्द्रिय' शब्द्पर---

एकेन्द्रियों तीन उपयोग माने गर्ने हैं। इम्लिये यह ग्राह्म होता है कि'म्पर्रनिन्द्रिय-मित-श्रानाक्रराकर्मका चयोण्यम होनेने एकेन्द्रियों मित-उपयोग मानना ठीक है, परन्तु भाषालिख (बोलनेकी शिक्त) तथा अवणलिय (मुननेका राक्ति) न होनेके कारण उनमें अन-उपयोग कैसे माना चा नक्ता है, न्योंकि शास्त्रमें माषा तथा अवराजिशवालोंको ही अनुवान नाना है। यथा —

## "भावसुयं भासासो,-यरुद्धिणो जुज्ञए न इयरस्स । मासाभिमुहस्स जयं, सोऊण य ज हविज्ञाहि ॥१०२॥"

—विशेषावश्यकः।

दोनने व सुननेका यिन्तवालेहीको भावसुन हो मकता है, दूसरेको नहां । क्योंकि 'स्रुत-द्यान' उस द्यानको कहते हैं , जो बोलनेकी इच्छावाले या बचन सुननेवालेको होता है ।

धनका समाधान यह है जि नपर्गनेन्डियों निवाय अन्य द्रन्य (वाय) डन्ट्रियों न होने-पर मा कुनादि जीवोंमें पाँच मावे न्द्रय-जन्य झानें का होना, जें सा शास्त्र-मन्मन है, वेंसे हो वोनने भी सुननेकी शक्ति न होने रह मी एकेन्द्रियोंमें मात्रश्रुनझानका होना शास्त्र-मनन है। यथा.—

## "जह सुहुमं भाविदिय,-नाणं दृट्विदियावरोह वि । तह दृव्वसुयाभोव, भावसुयं पत्थिवाईण ॥१०३॥"

—विशेषावश्यक ।

िन प्रकार द्रव्य इन्द्रियों के समावर्धे मावेन्द्रिय-जन्य सूद्म छान होना हे हम। प्रकार द्रव्यष्ट्रके मापा त्रादि वाच निवित्तके स्रमावर्मे भी पृत्रवीकायिक स्रादि जीवोंको स्रल्य मावस्रुत होता है। यह ठोंक है कि स्रीरोंको जैमान्यप्रधान होना है, वैमा एकेन्द्रियोंको नहीं होना। शास्त-में एकेन्द्रियोंको स्राहारका स्रभिनाप माना है, यही उनके स्रन्यष्ट धान माननेमें हेतु है।

श्राहारका श्रमिलाप, सुपानेदनीयक्तमके छदयमे होनेनाता श्रान्माका परिगाम-विशेष (अध्यवसाय) है। यथा —

"आहारसंज्ञा आहाराभिछापः क्षुद्वेद्नीयोद्यप्रभवः खल्वात्मपरि-णाम इति ।"

--- श्रावञ्यक, हारिमडी वृत्ति पृ० ५८०।

भाव या ग्रमभावपूर्वक की जानेवाली क्रिया \* है। पात अलद्श्नमें वित्तकी वृत्तियों के निरोधको योग † कहा है। उसका भी वही मत-लब है, अर्थात् ऐसा निरोध मोत्तका मुख्य कारण है, क्यों कि उसके साथ कारण और कार्य रूपसे ग्रम भावका अवश्य सम्बन्ध होता है।

योगका श्वारम्भ कवसे होता है? :—श्वातमा श्रनादि कालसे जन्ममृत्यु-के प्रवाहमें पड़ा है और उसमें नाना प्रकारके व्यापारोंको
करता रहता है। इसलिये यह प्रश्न पैदा होता है कि उसके व्यापारको कवसे योगसक्तप माना जाय?। इसका उत्तर शास्त्रमें पह दिया
गया है कि जब तक श्वातमा मिथ्यात्वसे व्याप्त बुद्धिवाला, श्रत एव
दिङ्मृदकी तरह उलटी दिशामें गति करनेवाला श्रर्थात् श्वातम—'
लच्यसे श्रष्ट हो, तव तक उसका व्यापार प्रशिधान श्वादि श्वाम-भाव

<sup>\* &#</sup>x27;'प्रणिधानं प्रवृत्तिश्च, तथा विद्नजयिद्धधा। सिद्धिश्च विनियोगश्च, एते कर्मशुभाशयाः ॥१०" ''एतैराशययोगैस्तु, विना धर्माय न क्रिया। प्रत्युत प्रत्यपायाय, लोभकोधिकया यथा॥१६॥"

<sup>—</sup>योगलक्षणद्वात्रिशिकाः।

<sup>🕆 &</sup>quot; योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।—पातञ्जलसूत्र, पा० १, सू० २।

<sup>्</sup>री "मुख्यत्वं चान्तरङ्गत्वात, ऽत्फल्लाक्षेपाच दार्शितम्। चरमे पुद्रलावर्ते, यत एतस्य संभवः॥२॥ न सम्मार्गाभिमुख्यं स्या,-दावर्तेषु परेषु तु। मिध्यात्वच्लन्नबुद्धीनां, दिक्सूढानामिवाङ्गिनाम्॥३॥ "

<sup>—-</sup>योगलक्षणद्वात्रिशिका।

# (२)--मार्गणास्यान-अधिकार।

# मार्गणाके मूल भेद।

गहइंदिए य काये, जोए वेण कसायनाऐसु । संजमदंसएलेसा,-भवसम्मे संनित्राहोर ॥ ६॥

गतीन्द्रिये च काये, यागे वेदे कपायजानयो.। भंयमदर्शनलेम्याभव्यसम्यक्ते सद्द्रशहारे॥ ९॥

अर्थ-मार्गणास्थानके गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कपाय, जान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञित्व श्रीर श्राहा-रकत्व, ये चौदह भेद हैं ॥ १ ॥

## मार्गणाञ्जोकी व्याख्यां।

मावार्थ—(१) गति—जो पर्याय, गतिनामकर्मके उदयसे होते हैं श्रोर जिनसे जीवपर मनुष्य, तिर्यञ्च, देव या नारकका व्यवहार होता है, वे 'गति' हैं।

४—यर् गाथा पचमत्रको है (इतर १ गा० २१)। गोम्मटमार-जीवकाएडमे यह इस प्रकार १ —

"गइइंदियेसु काये, जोगे वेदे कसायणाणे य । संजमद्रमणलेस्माभवियासम्मत्तसण्णिश्राहारे ॥१४१॥"

२—गोम्मडमार-नावकाण्डक मागराधिकारम मानगाप्रीके ना लवण है, वे नवेष्में इस प्रकार है —

- (८) गतिनामकमक उन्य-जन्य पर्याय मा चार गाँ। पानेकं कारणभून जो प्याय, वे 'गतिर फल्लाने हैं। ——गा० १४६।
- (२) प्यत्मिन्द्र त्रामा स्थापम रणाता ोनेम नेत पाहिको 'इन्द्रिण कस्ते हैं।
  —-गा० १६३।

## (२) इन्द्रिय-त्वचा, नेत्र श्रादि जिन साधनोंसे सर्दी-गर्मी,

(३) जातिन।मकर्मके नियत-महत्त्रारी त्रम या ग्यावर-न।मकर्मके उत्यमे होनेवाले पर्याय 'काय' हैं। —गा० १=०।

(४) पुरल-विपाकी शरीरनामकर्मके उदयमे मन, वचन श्रीर काय-युक्त जीवकी कर्म-म्रहणमें कारणभूत जो शक्ति, वद 'योग' है। —गा० २१४।

(५) वेटमोहनीयके त्टय-उटीरणामे होनेवाला परिणामका ममोह (नाषत्य), जिमसे गुण-दोषका विवेक नहीं रहता, वह 'वेद' है। —गा० २७१।

(६) 'कपाय' जीवके उम परिगामको कहते हैं, जिसमें नुस्र-दु राग्य प्रनेक प्रकारके धामको पैटा करनेवाले श्रीर समारम्य विम्तृत मामावाले कर्मम्य घेत्रका कर्षण किया जाना है। —गा० २८१।

सम्यक्त्व, देशचारित्र, सर्वचारित्र श्रीर यथाग्व्यातचारित्रका घात (प्रतिवन्ध) करनेत्राला परिणाम 'कपाय' है। —गा० २८२।

- (৩) जिसकेद्वारा जीव तीन काल-मन्दन्धी 'प्रनेक प्रकारके द्रव्य, गुरा और पर्यायको जान सकता है, वह 'ज्ञान' है। —गा० २६=।
- (二) श्रिष्टिमा श्राटि व्रतोंके धारण, ईयां श्राटि ममितियोंके पालन, कपायोंके नियह, मन श्राटि दएटके त्याग श्रीर इन्द्रियोंकी जयको 'सयम' कहा है। —गा० ४६७।
  - (६) पदार्थोके आकारको विशेषम्पमे न जानकर सामान्थरूपमे जानना, वह 'दर्शन' है।
    —गा० ४८१।
- (१०) जिस परिणामद्वारा जीव पुराय पाप कर्मकी 'प्रपने माथ मिला लेता है, वह 'लेखा' है। —गा० ४==।
- (११) जिन जीवोंकी सिद्धि कभी होनेवाली हो—जो मिद्धिके योग्य हैं, वे 'मन्य' छौर इसके विपरीत, जो कभी ससारसे मुक्त न होंगे, वे 'स्रमन्य' हैं। —गा० ५५६।
- (१२) वीतरागके करे हुये पॉच श्रस्तिकाय, छ इ द्रव्य या नव प्रकारके पदार्थोपर आधापूर्वक या श्रधिगमपूर्वक (प्रमाख-नय-निचेप-द्वारा) श्रद्धा करना 'सम्यक्तव' है। —गा० ५६०।
- (१३) नो-इन्द्रिय (मन) के आवरणका चयोपराम या उससे होनेवाला ज्ञान, जिसे सज्ञा कहते हैं, उमे धारण करनेवाला जीव 'सज्ञी' और इमके विपरीत, जिमको मनके सिवाय अन्य इन्द्रियोंसे ज्ञान होता है, वह 'असज्ञी' है।

  —गा० ६५६।
- (१४) श्रौदारिक, वैक्रिय श्रौर श्राहारक, उन तीनमेंसे किसी भी शरीरके योग्य वर्ग-याश्रोंको यथायोग्य प्रहरा करनेवाला जीव 'श्राहारक' है। —गा० ६६४।

काले-पीले श्रादि विपर्योका घान होता है श्रीर जो श्रद्धोपाद्ग तथा निर्माणनामकर्मके उदयसे प्राप्त होते हैं, वे 'इन्द्रिय' हैं।

- (२) काय—जिसकी रचना श्रीर वृद्धि यथायोग्य श्रीदारिक, वैकिय श्रादि पुटल-स्कन्धोंसे होती है श्रीर जो शरीरनामकर्मके उट्टयंसे यनता है, उसे 'काय' (शरीर) कहते हैं।
- (४) योग—वीर्य शक्तिके जिस परिस्पन्दसे—आत्मिक-प्रदेशों-को इल-चलसे—गमन, मोजन आदि कियायें होती हैं और जो परिस्पन्द, शरीर, भाषा तथा मनोवर्गणाके पुक्लोंकी सहायतासे होता है, वह 'योग' है।
- (५) वेट—संभोग-जन्य सुख़के श्रनुभवकी इच्छा, जो वेद-मोहनीयकर्मके उटयसे होती है, वह 'वेट' है।
- (६) कपाय—िकनीपर द्यासक होना या किसीसे नाराज हो जाना, इत्यादि मार्नासक-विकार, जो संसार-वृद्धिके कारण हैं और जो कपायमोहनीयकर्मके उदय-जन्य हैं, उनको 'कपाय 'कहते हैं।
- (७) घान—किसी वस्तुको विशेपद्रपसे जाननेवाला चेतना-शक्तिका व्यापार (उपयोग), 'घान' कहलाता है।
- ( = ) संयम—कर्मयन्थ-जनक प्रवृत्तिसे झलग हो जाना, 'संयम' कहलाता है।
- (६) दर्शन—विषयको सामान्यस्पसे जाननेवाला चेतना-शक्तिका उपयोग 'दर्शन' है।
- (१०) लेश्या—ग्रात्माके साथ कर्मका मेल करानेवाले परिणाम-विशेष 'लेश्या' हैं।
  - (११)भन्यत्य-मोद्य पानेकी योग्यताको 'भन्यत्व' कहते हैं।
- (१२) सम्यक्त्य—ग्रात्माके उस परिणामको सम्यक्त्व कहते हैं, जो मोत्तका अविरोधी है—जिसके व्यक्त होते ही श्रात्माकी प्रवृत्ति,

मुख्यतया श्रन्तर्मुख (भीतरकी श्रोर) हो जाती है। तत्त्व-रुचि, इसी परिणामका फल है'। प्रशम, संवेग, निर्वेद, श्रजुकम्पा श्रीर श्रास्ति-कता, ये पाँच लज्ञण प्रायः सम्यक्त्वीमें पाये आते हैं।

(१३) संबित्व—दोर्घकालिको संग्राकी प्राप्तिको 'संबित्व । कहते हैं।

(१४) ब्राहारकत्व—किसी-न-किसी प्रकारके ब्राहार को प्रहल करना, 'ब्राहारकत्व' है।

मृल प्रत्येक मार्गणामें सम्पूर्ण संसारी जीवोंका समावेश होता है ॥ १ ॥

१--यही बात महारक श्रीश्रकलदूदेवने कही है.--

"तस्मात् सम्यग्दर्शनमात्मपरिणामः श्रेयोभिमुखमध्यवस्यामः" —तत्त्वा०-त्र० १, स० २, रान० १६ ।

२—आहार तीन प्रकारका है —(१) भोज-माहार, (२) लोम-माहार श्रीर (३) क्वल-श्राहार । इनका लक्ष्य इस प्रकार है —

> "सरीरेणोयाहारो, तयाइ फासेण लोम आहारो। पक्खेवाहारो पुण, कवलियो होइ नायन्वो॥"

गर्ममें उत्पन्न होनेके समय जो शुक्त-शोखितरूप भाहार, कार्मणश**िरकेदारा लिका** जाता है, वह भोज, वायुका त्विगिन्द्रियराग जो अह्य किया जाता है, वह लोम और जो अद्र आदि साम, मुसदारा भहण किया जाता है, वह कवल आहार है।

नाहारका स्वरूप गोम्मटसार-जीवकायडमें इस प्रकार है --

''उदयावण्णसरीरो,-द्येण तहेह्वयणिचत्ताणं । णोकम्मवयगणाण, गहणं आहारयं नाम ॥६६३॥"

सरीरनामकर्मको उदयसे देह, बचन और द्रव्यमनके बनने योग्य नोकर्म-वर्गणार्थोव्ह जो अह्य होता है, उसको 'ब्राहार' कहते हैं।

टिगम्बर-ए।हित्यमें आहारके छह भेद किये हुये मिलते हैं। यथा --

# मार्गणास्थानके अवान्तर (विशेष) भेद ।

[चार गाथाओं हे ।]

सुरनरतिरिानिरयगई, इगबियतियचडपणिदि छक्काया। भूजलजलणानिलवण,-तसायमण्वयणतणुजोगा॥१०॥

सुरनरतिर्येङ्निरयगतिरेकदिकत्रिकचतुष्पञ्चेन्द्रियाणि षट्कायाः । भूजळज्वळनानिळवनत्रसःश्च मनोवचनत्नुयोगाः ॥ १०॥

अर्थ—देव, मनुष्य, तिर्यञ्च श्रीर नरक, ये चार गतियाँ हैं। एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय श्रीर पञ्चेन्द्रिय, ये पाँच इन्द्रिय हैं। पृथ्वीकाय, जलकाय, वायुकाय, श्रिशकाय, वनस्पतिकाय श्रीर असकाय, ये छह काय हैं। मनोयोग, वचनयोग श्रीर काययोग, ये तीन योग हैं॥ १०॥

## (१)—गतिमार्गणांक मेदोंका स्वरूपः —

भावार्थ—(१) देवगितनामकर्मके उदयसे होनेवाला पर्याय (शरीरका विशिष्ट आकार), जिससे 'यह देव'है, ऐसा व्यवहार किया जाता है, वह 'देवगित'। (-) 'यह मनुष्य है,' ऐसा व्यवहार कराने-बाला जो मनुष्यगितनामकर्मके उदय-जन्य पर्याय, वह 'मनुष्यगित'। (३)जिस पर्यायसे जीव 'तिर्यञ्च' कहलाता है और जो तिर्यञ्चगितनाम-कर्मके उदयसे होता है, वह 'तिर्यञ्चगित'। (४) जिस पर्यायको पाकर जीव, 'नारक' कहा जाता है और जिसका कारण नरकगित-नामकर्मका उदय है, वह 'नरकगित' है।

<sup>&</sup>quot;णोकम्मकम्महारो, कवछाहारो य छप्पमाहारो। ओजमणो वि य कमसो, आहारो छिन्वहो णेयो॥" —प्रमेयकमलमार्तण्डके द्वितीय परिच्छेदमें प्रमाणरूपसे चढूत।

### (२) - इन्द्रियमार्गणाके भेदोंका स्वरूप:-

(१) जिस नातिमें सिर्फ त्वचा इन्द्रिय पाया जानी है श्रीर जो जाति, पकेन्द्रियजातिनामकर्मके उद्यसं प्राप्त होती है, वह 'एकेन्द्रियजाति'। (२) जिस जातिमें दो इन्द्रियॉ (त्वचा, जीम) हैं श्रीर जो इन्द्रियजातिनामकर्मके उदय-जन्य है, वह 'इन्द्रियजाति'। (३) जिस जातिमें इन्द्रियाँ तीन (उक्त दो तथा नाक) होती हैं भीर जीन्द्रियजातिनामकर्मका उदय जिसका कारण है, वह 'त्रीन्द्रियजाति'। (४) चतुरिन्द्रियजातिमें इन्द्रियाँ चार (उक्त तीन तथा नेत्र) होती हैं श्रीर जिसकी प्राप्त चतुरिन्द्रियजातिनामकर्मके उदयसे होनो है। (५) पञ्चेन्द्रियजातिमें उक्त चार श्रीर कान, ये पाँच इन्द्रियाँ होती हैं श्रीर उसके होनेमें निमित्त पञ्चेन्द्रियजातिनामकर्मका उदय है।

# (३) -- कायवार्गणाके भेटोंका स्वस्पः --

(१) पार्थिव शरीर, जो पृथ्वीका वनता है, वह 'पृथ्वीकाय'।
(२) जलीय शरीर, जो जलसे वनता है, वह 'जलकाय'। (३)
तैजसशरीर, जो तेजका वनता है, वह 'तेजःकाय'। (४) वायवीय
शरीर, जो वायु-जन्य है, वह 'वायुकाय'। (५) वनस्पतिशरीर, जो वनस्पतिमय है, वह 'वनस्पतिकाय' है। ये पाँच काय,
सावरनामकर्मके उद्यसे होते हैं और इनके स्वामी पृथ्वीकायिक
आदि एकेन्द्रिय जीव हैं। (६) जो शरीर चल-फिर सकता है और
जो जसनामकर्मके उटयसे प्राप्त होता है, वह 'जसकाय' है। इसके
धारण करनेवाले द्यीन्द्रियसे पञ्चीन्द्रिय तक सव प्रकारके जीव हैं।

(४)—योगमार्गणाके भेदोंका स्वरूपः—

(१) जीवका वह व्यापार 'मनोयोग' है, जो श्रौदारिक, वैक्रिय

१—देखिये, परिशिष्ट " ज । "

या श्राहारक-शरीरकेंद्वारा प्रहण किये हुये मनोद्रव्य-समूहकी मददसे होता है। (२) जीवके उस व्यापारको 'वचनयोग' कहते हैं, जो श्रीदारिक, बैकिय या श्राहारक-शरीरकी कियाद्वारा संचय किये हुये भाषाद्वव्यकी सहायतासे होता है। (३) शरीरधारी श्रातमाको वीर्य-शक्तिका व्यापार-विशेष 'काययोग' कहलाता है॥१०॥

(५)—चेदमार्गणाके भेदोंका स्वरूपः— वेय निरित्थिनपुंसा, कसाय कोहमयमायलोभ ति । महसुयविह मण्केवल,-विह्यमहसुखनाण सागारा॥११॥

वेदा नर्रादेश्वनपुमकः:, कपायाः कोघमदणयालोभा इति । मातश्रृतार्वाघणन केवर्शवमद्भमातश्रुतागानानि साकाराणि ॥११॥

श्चर्य-पुरुष, स्त्री श्चीर नपुंसक, ये तीन घेद हैं। क्रोध, मान, माया श्रीर लोम, ये चार भेद श्रपायके हैं। मति, श्रुत, श्रवधि, मन पर्याय श्चीर केवलजान नथा मनि श्रजान, श्रुत-श्रजान श्चीर विभद्गजान, ये श्चाट साकार (विशेष) उपयोग हैं॥११॥

भात्रार्थ—( ' ) स्त्रीके संसर्गकी इच्छा 'पुरुपवेट', (२) पुरुपके संसर्ग करनेकी इच्छा 'स्त्रीवेद' श्रीर (३) स्त्री-पुरुप दोनोंके संसर्गकी इच्छा 'नपुंसकवेद' है ।

<sup>&</sup>gt;---दढ राया नाववेडना है। इत्योडना निर्णय बाहरी चिहिसे किया जाता है ---पुरुषके जिह, प्रदान के अन्ति है। न्यांके निह, प्राही-मूँद्रका अभाव तथा रनन आदि है। नपु-सक्ते स्वी-पुरुष रोजे के कुद-कुछ चिह होते है।

वरा बात प्रवादना-पापादाकी रोकाम कही हुई है —
''योनिर्मृदुत्वमस्थयं, सुन्धना छीवता स्तनी ।
पुँस्कामितति लिङ्गानि, सप्त खीत्वे प्रचक्षते ॥१॥
महनं खरता दार्ट्य, गौण्डीर्य रमश्च खृष्टता ।
स्त्रीकामितेति लिङ्गानि, सप्त पुँस्त्वे प्रचक्षते ॥२॥

स्तनादिश्मश्रकेशादि,-भावाभावसमन्वितम् । नपुंसकं बुधाः प्राहु,-मीहानलसुदीपितम् ॥३॥"

बाह्य चिह्नके सम्बन्धमें यह कथन बहुलताकी अपेद्यासे है, क्योंकि, कमी-कमी पुरुपके चिह्न, खीमें और खीके चिह्न, पुरुषमें देखे जाते हैं। इस वातकी सत्यताकेलिये नीचे-लिखे उद्धर्य देखने योग्य हैं —

"मेरे परम मित्र डाक्टर शिवप्रसाद, जिस समय कोटा हास्पिटल में थे (अब आपने स्वतन्त्र मेडिकल हाल खोलनेके इरादेसे नौकरी छोड़ दी है ', अपनी आँखो देखा हाल इस प्रकार वयान करते हैं कि 'डाक्टर मेकवाट साहब के जमाने में (कि जो उस समय कोटे में चीफ मेडिकल आफिसर थे).......एक व्यक्ति पर मूर्लावस्था (अन्डर छोरोफार्म) में शस्त्रचिकित्सा (औपरेशन) करनी थी, अतएव उसे मूर्लित किया गया; देखते क्या हैं कि उसके श्रिरमें खी और पुरुष दोनांके चिन्ह विद्यमान हैं। ये दोनों अव-यव पूर्ण रूपसे विकास पाए हुए थे। शस्त्रचिकित्सा किये जाने पर उसे होश में लाया गया, होशमें आने पर उससे पूछने पर माल्स हुआ कि उसने उन दोनों अवयवोंसे पृथक् २ उनका कार्य्य लिया है, किन्तु गर्मादिक शंकाके कारण उसने स्नी विषयक अवयवसे कार्य्य लेना छोड़ दिया है।' यह व्यक्ति अब तक जीवित है।"

"सुनने में आया है और प्रायः सत्य है कि 'मेरवाड़ा डिस्ट्रिक्ट (Merwara District) में एक न्यक्ति के छड़का हुआ। उसने वयस्क होने पर एण्ट्रेन्स पास किया। इसी असें में माता पिता ने उसका विवाह भी कर दिया, क्योंकि उसके पुरुष होने में किसी प्रकार की शंका तो थी ही नहीं; किन्तु विवाह होने पर माछ्म हुआ कि वह पुरुषत्वके विचारसे सर्वथा अयोग्य है। अतएव डाक्टरी जांच करवाने पर माछ्म हुआ कि वह वास्तव मे स्नी है और स्नीचिन्ह के

### (६)—कपायमार्गणाके मेदाँका स्वरूपः—

(१) 'क्रोध' वह विकार है, जिससे किसीकी भली-बुरी वातसहन नहीं की जाती या नाराज़ी होती है। (२) जिस टोपसे छोटे-वडेके प्रति उचित नम्रभाष नहीं रहता या जिससे पेंठ हो, वह 'मान' है।

कपर पुरुपिन्ह नाम मात्र को वन गया है—इसी कारण वह चिन्ह निर्श्वक है—अतएव डाक्टर के उस फ़िल्स चिन्ह को दूर कर देने पर उसका शुद्ध खीखरूप प्रकट हो गया और उन टोनों छियों (पुरुपरूपधारी खी और उसकी विवाहिता छी) की एक ही व्यक्ति से शादी कर टी गई। 'यह खी कुछ समय पिहले तक जीवित यतलाई जाती है।"

यह नियम नहीं है कि द्रव्यवेद और भाववेद समान ही हों। अवरसे पुरुपके विद होनेबर भी भावमे स्वीवेदके अनुभवका सम्भव है। यथा —

"प्रारव्धे रितकेलिसंकुलरणारम्भे तया साहस.—
प्रायं कान्तजयाय किश्विदुपीर प्रारम्भि तत्संभ्रमात्।
सिन्ना येन कटीवटी शिथिलता दोर्निहिरूत्कम्पितम्,
विश्लो मीलितमीक्षि पौरुपरसः स्रीणां कुतः सिद्ध्यति ॥१७॥३
—सभावतरस्रमायद्यागर-विपरीतरतिक्रया।

क्रमी प्रकार क्रन्य वेटोंके विषयमें भी विषयंयका सम्भव है, तथापि बहुतकर द्रन्य श्रीर भाव बेटमें समानाा—बाह्य चिद्वके क्रनुसार हो मानसिक-विक्रिया—पाई जाती है।

गोम्मटमार-जी वकायरमें पुरुष भादि येदका लघण शब्द-न्युत्पत्तिके भनुसार किया है।
—-गा०२७२—७४।

१—काषायिक शक्तिके तीव्र-मन्द-भावकी अपेदामे क्रोधादि प्रत्येक कषायके भनन्तालु बन्धी आदि चार-चार भेद कर्मं प्रत्य और गोम्मटसार-जीवकायटमें समान है। किन्तु गोम्मट-मार्ग्में लेश्याकी अपेदामे चीदह-चीटह और आयुके बन्धाबन्धकी अपेदामे बीस-बीस भेद किये गावे हैं, उनका विचार शेनाम्बरीय अन्योमिं नहीं देखा गया। इन मेदोंकेलिये देखिये, जीव० गाव २६१ से २६४ तक। (३) 'माया' उसे कहते हैं, जिससे छल-कपटमें प्रवृत्ति होती है। (४) 'लोभ' ममत्वको कहते हैं।

(७)-ज्ञानमार्गणाके मेदोंका स्वरूप:-

(१) जो जान इन्डियके तथा मनकेडारा होता है और जो बहुतकर वर्तमानकालिक विषयोंको जानता है, वह 'मतिकान है'। (२) जो द्यान, श्रुतानुसारी है—जिसमें शब्द-श्रर्थका सम्यन्ध भासित होता है—श्रोर जो मतिबानके वाद होता है; जैसे - 'जल' शब्द सुनकर यह जानना कि यह शब्द पानोका वाधक है अथवा पानी टेखकर यह विचारना कि यह, 'जल' शब्दका अर्थ है, इस प्रकार उसके सम्बन्धकी श्रन्य-श्रन्य वार्तोका विचार करना, वह 'श्रुतद्यान' है। (३) 'श्रवधिष्ठान' वह है, जो इन्द्रियों श्रीर मनकी सहायताके विना ही उत्पन्न होता है-जिसके होनेमें आत्माकी विशिष्ट योग्यतामात्र श्रपेनित है—श्रौर जो रूपवाले विपर्याको ही जानता है। (४) 'मन पर्यायक्षान' वह है, जो संशी जीवाँके मन-की श्रवसार्थोंको जानता है श्रीर जिसके होनेमें श्रात्माके विशिष्ट चयोपशममात्रकी श्रपेचा है, इन्द्रिय-मनकी नहीं। (४) 'केवलझान,' उस ज्ञानको कहते हैं, जिससे त्रैकालिक सब वस्तुएँ,जानी जाती हैं श्रौर जो परिपूर्ण, स्थायी तथा स्वतन्त्र है। (६) विपरीत मति-उपयोग, 'मित-श्रज्ञान' है; जेसे -घट श्रादिको एकान्त सद्रूप मानना अर्थात् यह मानना कि वह किसी अपेक्तासे असदूर नहीं है। (5) विपरीत श्रुत-उपयोग 'श्रुत-ग्रज्ञान' है; जैसे:-'हरिं ग्रादि किसी शब्दको सुनकर यह निश्चय करना कि इसका श्रर्थ 'सिंह' है, दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता, इत्यादि। (=) विपरीत अवधि-उपयोग ही 'विभक्तकान' है। कहा जाता है कि शिवराजर्षिको ऐसा झान था; क्योंकि उन्होंने सात द्वीप तथा सात समुद्र देवकर उतनेमें ही सब द्वीप-समुद्रका निश्चय किया था।

जिस समय मिथ्यात्वका उदय हो श्राता है, उस समय जीव कटाग्रही वन जाता है, जिससे वह किसी विपयका यथार्थ स्वरूप जानने नहीं पाता उस समय उसका उपयोग—चाहे वह मतिरूप हो, श्रुतरूप हो या श्रवधिरूप हो—श्रवान (श्रयथार्थ-ज्ञान) रूपमें बदल जाता है।

मन पर्याय श्रीर फेवलजान, ये टो उपयोग, मिथ्यात्वीको होते ही नहीं; इससे वे ज्ञानमप ही हैं।

ये थाट उपयोग, साकार इसिलये कहे जाते हैं कि इनकेद्वारा यस्तुके सामान्य-विशेष. उभय रूपमेंसे विशेष रूप (विशेष शाकार) मुख्यतया जाना जाता है ॥ १॥

## (=)-संयममार्गणाक भेदोंका स्वरूप -

मामाइछेपञ्चपरिहा,-रसुहुमअहंखायदेम न्यश्रजया । चक्खुग्रचक्खुश्रोही -केवलदंमण ञ्रणागारा ॥ १२॥

> सामायिकन्%दर्पारद्वारसूक्ष्मयथाख्यातदेशयतायतानि । चक्षुरचक्षुरवधिकेवलदशनान्यनाकारमणः ॥ १२ ॥

श्रर्थ—सामायिक, छेदोपखापनीय, परिहारविशुद्ध, स्हमसम्प-राय, यथारयात, टेशविरित श्रीर श्रविरित, ये सात भेद संयम-मार्गणाके हैं। चतुर्दर्शन, श्रचतुर्दर्शन, श्रविधदर्शन श्रीर केवल-दर्शन, ये चार उपयोग श्रनाकार हैं॥ १२॥

भावार्थ-(१) जिस संयममें समभावकी (राग-हेपके श्रभावकी) प्राप्तिहो, वह 'सामायिकसंयम' है। इसके (क) 'इत्वर' श्रौर (ख) 'याव-रक्षित', ये दो भेद हैं।

(क) 'इत्वरसामायिकसंयम' वह है, जो श्रभ्यासार्थी शिष्यी-को स्थिरता प्राप्त करनेकेलिये पहले-पहल दिया जाता है श्रीर जिसकी काल-मर्यादाउपस्थापन पर्यन्त—वड़ी दीचा लेने तक—मानी गई है। यह संयम भरत-परवत-चेत्रमें प्रथम तथा अन्तिम तीर्यद्वरके शासनके समय प्रहण किया जाता है। इसके धारण करनेवालोंको प्रतिक्रमणसहित पाँच महाव्रत अङ्गीकार करने पड़ते हैं तथा इस संयमके स्वामी 'स्थितकल्पी' होते हैं।

- (ख) 'यावत्कथितसामायिकसंयम' वह है, जो शहण करनेके समयसे जीवनपर्यन्त पाला जाता है। ऐसा संयम भरत ऐरवत-चेत्र-में मध्यवर्ती वाईस तीर्थं इरोंके शासनमें शहण किया जाता है, पर महाविदेहचेत्रमें तो यह सयम, सब समयमें लिया जाता है। इस संयमके धारण करनेवालों को महावत चार और कल्प स्थितास्थित होता है।
- (२) प्रथम संयम-पर्यायको छेदकर फिल्से उपस्थापन (वता-रोपल) करना—पहले जितने समय तक संयमका पालन किया हो, उतने समयको व्यवहारमें न गिनना और दुवारा संयम ग्रहण करनेके समयसे दीचाकाल गिनना व छोटे-बड़ेका व्यवहार करना— 'छेदो-पस्यापनीयसंयम'है। इसके (क) 'सातिचार' और (ख) 'निरतिचार,' ये दोभेद हैं।
- (क) 'सातिचार-छेदोपस्थापनीयसंयम' वह है, जो किसी कारणसे मूलगुणोंका—महावर्तोका—भक्त हो जानेपर फिरसे प्रहण किया जाता है।
  - (ख) 'निरतिचार-छेदोपस्थापनीय', उस संयमको कहते

१—आचेलनय, श्रोदेशिक, राय्यातरिषड, राजिषण्ड, कृतिकर्म, व्रत, ज्येष्ठ, प्रतिकमण, मास श्रोर पर्युषणा, इन दस कल्पोंमें जो स्थित हैं, वे 'स्थितकल्पी' श्रीर श्रय्यातरिषण्ड, व्रत, ज्येष्ठ तथा कृतिकर्म, इन चारमें नियमसे स्थित श्रीर शेष छूह कल्पोंमें जो श्रस्थित होते हैं, वे 'स्थितकल्पी' कहे नाते हैं। —श्राव० हारिमद्री वृत्ति, पृ० ७६०, प्रधाशक, प्रकरण १७।

हैं, जिसको इत्वरसामायिकसंयमवाले बड़ी दीलाके रूपमें ग्रहख करते हैं। यह संयम, भरत परवत-वेत्रमें प्रथम तथा चरम तीर्थं हरके साधुआंको होता है और एक तीर्थके साधु, दूसरे तीर्थमें जबदाखिल होते हैं; जैसे:-श्रीपार्श्वनाथके केशीगाङ्गेय श्रादि सान्तानिक साघु, भगवान् महावीरके तीर्थमें दाखिल हुये थे, तब उन्हें भी पुन-दींचारूपमें यही संयम होता है।

(३) 'परिहारविशुद्धसंयम' वह है, जिसमें 'परिहारविशुद्धि' नामकी तपस्या की जाती है। परिहारविश्रद्धि तपस्याका विधान संजेपमें इस प्रकार है:--

"एयस्स एस नेओ, गिहिपरिआओ जहन्नि गुणतीसा। जइपरियाओ वीसा, दोस्रुवि उक्कोस देसूणा ॥"

इस सयमके अधिकारीको सादे नव पूर्वका शान होता है, यह श्रीजयसोमसूरिने अपने टबेमें लिखा है। इसका ग्रहण तोर्थद्भरके या तोर्थद्भरके श्रन्तेवासीके पास माना गया है। नयमको भारण करनेवाले मुनि, दिनके तीसरे प्रहरमें भिद्या व विद्वार कर सकते हैं और अन्य ममयमें ध्यान, कायोत्सर्गं आदि । परन्तु इस विषयमें दिगम्बर-शास्त्रका थोड़ासा मत-भेद है। बसमें तीस वर्षकी उन्नवालेको इम सयमका 'त्रिधकारी माना है। 'त्राधकारीकेलिये नी पूर्वका श्रान आवश्यक बतलाया है। तीर्थक्रुरके सिनाय और किभीके पास उस सयमके ग्रहण करनेकी उसमें मनाही है। साथ ही तीन सध्यार्जीको छोड़कर दिनके किसी मागमें दो कोस तक जानेकी उसमें समाति है। यथा —

> "तीसं वासो जम्मे, वासपुधत्तं खु तित्थयरमूळे। पश्चक्खाणं पढिदो, संझूण दुगाउयविहारो ॥४७२॥"

**१—** इस बातका वर्णन मगवतीसत्रमें है ।

र--- इस सयमका श्रिधिकार पानेकेलिये गृहस्थ-पर्याय (उम्र) का जवन्य प्रमाण २६ साल साधु-पर्याय (दीचाकाल) का जवन्य प्रमाण २० साल श्रीर दोनों पर्यायका उत्क्रह प्रमाण कुछ-कम करोड़ पूर्व वर्ष माना है। यथा —

नौ साधुश्रोंका एक गण (समुदाय) होता है, जिसमेंसे चार तपस्वी वनते हैं, चार उनके परिचारक (सेवक श्रोर एक वाच-नाचार्य। जो तपस्वी हैं, वे श्रीप्मकालमें जघन्य एक, मध्यम दो श्रोर उत्क्रप्ट तीन, उपवास करते हैं। शीतकालमें जघन्य दो, मध्यम तीन श्रोर उत्क्रप्ट चार, उपवास करते हैं। परन्तु वर्षाकालमें जघन्य नीन, मःयम चार श्रोर उत्क्रप्ट पाँच, उपवास करते हैं। तपस्वी, पारणाके दिन श्रीमग्रहसहित श्रायंविल वत करते हैं। यह क्रम, छह महीने तक चलता है। दूसरे छह महीनोंमें पहलेके तपस्वी तो परिचारक वनते हैं श्रोर परिचारक, तपस्वी।

दूसरे छह महीनेकेलिये तपस्वी वने हुये साधुश्रोंकी तण्साका वही क्रम होता है, जो पहनेके तपस्वियोंकी तपस्याका। परन्तु जो साधु परिचारक-पद त्रहण किये हुये होते हैं, वे सदा श्रायिल ही करते हैं। दूसरे छह महीनेके बाद, तीसरे छह महीनेकेलिये वाचना-चार्य्य ही तपस्वी वनता है, श्रेप श्राठ साधुश्रोंमेंसे कोई एक वाचना-चार्य श्रीर वाक्षीके सव परिचारक होते हैं। इस प्रकार तीसरे छह महीने पूर्ण होनेके वाद श्रठारह मासकी यह 'परिहारविशुद्धि' नामक तपस्या समाप्त होती है। इमफे वाद वे जिनकल्प ग्रहण करते हैं श्रथवा वे पहने जिस गच्छके रहे हों, उसीमें दाखिल होते हैं या फिर भी वैसी ही तपस्या शुक्त करते हैं। परिहारविशुद्धसंयमके 'निर्विशमानक' श्रीर 'निर्विश्कायिक', ये दो भेद हैं।वर्तमान परिहार-विशुद्धको 'निर्विशमानक' श्रीर भूत परिहारविशुद्धको 'निर्विश्का-पिक' कहते हैं।

(४) जिस संयममें सम्पराय (कपाय) का उदय सूदम ( श्रित-

२—यह एक प्रकारका वृत है, जिसमें थी, दूध श्रादि रसकी छोड़कर केवल श्रव खाया जाता है, मो भी दिनमें एक ही दफा। पानी इसमें गरम पिया जाता है।

<sup>---</sup> श्रावश्यक नि०, गा० १६०३-५।

स्वरंप) रहता है, वह 'स्दमसम्परायसंयम' है। इसमें लोभ-कषाय उदयमान होता है, अन्य नहीं। यह संयम दसवें गुण्स्थान-बालोंको होता है। इसके (क) 'संक्षिश्यमानक' और (ख) 'विशुद्ध्य-मानक', ये दो भेद हैं।

- (क) उपशमश्रें िएसे गिरनेवालों को दसवें गुणस्थानकी प्राप्तिकें समय जो संयम होता है, वह 'संक्षिश्यमानकस्ट्रमसम्परायसंयम' है, क्यों कि पतन होने के कारण उस समय परिणाम संक्षेश-प्रधान ही होते जाते हैं।
- (ख) उपशमधेणि या चपकश्रेणिपर चढ़नेवालोंको दसवें गुणस्थानमें जो संयम होता है, वही 'विशुद्ध्यमानकसूद्मसम्पराय-संयम' है, क्योंकि उस समयके परिणाम विशुद्धि-प्रधान ही होते हैं।
- (५) जो संयम यथातथ्य है अर्थात् जिसमें कषायका उदय-लेश भी नहीं है, वह 'यथाख्यातसयम' है। इसके (क) 'छाग्रस्थिक' और (ख) 'अछाग्रस्थिक,' ये दो भेद हैं।
- (क) 'छाद्यस्थिकयथाख्यातसंयम' वह है, जो ग्यारहर्वे बारहर्वे गुण्स्थानवालों को होता है। ग्यारहर्वे गुण्स्थानकी अपेत्ता वारहर्वे गुण्स्थानकी अपेत्ता वारहर्वे गुण्स्थानमें विशेषता यह है कि ग्यारहर्वे कषायका उदय नहीं होता, उसकी सत्तामात्र होती है, पर बारहर्वेमें तो कषायकी सत्ता भी नहीं होती।
- (ख) 'श्रह्णाद्मस्थिकयथाख्यातसंयम' केवलियोंको होता है। सयोगी केवलीका संयम 'सयोगीयथाख्यात' श्रीर श्रयोगी केवलीका संयम 'श्रयोगीयथाख्यात' है।
- (६) कर्मवन्ध-जनक आरम्भ-समारम्मसे किसी श्रंशमें निवृत्त होना 'देशविरतिसयम' कहलाता है। इसके अधिकारी गृहस्थ हैं'।

१-शावकको दयाका परिमाण -मुनि सन तरहको हिंमाने मुक्त रह सकते हैं, इसलिये उनकी दया परिपूर्ण कही जाती है । पर गृहस्थ वैसे रह नहीं सकते, इसलिये उनकी दयाका

- (७) किसी प्रकारके संयमका स्वीकार न करना 'अविरित' है। यह पहलेसे चौथे तक चार गुणसानोंमें पायी जाती है।
  - (९)-दर्शनमार्गणाके चारं मेदोंका स्वरूप:-
- (१) चचु (नेत्र) इन्द्रियकेद्वारा जो सामान्य बोध होता है, बह 'चचुर्दर्शन' है।
- (२) चलुको छोड़ अन्य इन्द्रियकेद्वारा तथा मनकेद्वारा जो सामान्य बोघ होता है, वह 'श्रचलुर्दर्शन' है।

बिरमाण दहुत-कम कहा गया है। यदि मुनियोंकी दयाको बीस अश मान लें तो आवकोंकी दवाको सवा अंग कहना चाहिये। इसो बातको जैनगालीय परिमापानें कहा है कि "साधुओंको दया बीस बिरवा और अवकोंको दया सवा बिरवा है"। इसका कारण यह है कि आवक, त्रस वीवोंकी हिंसाको छोड़ नकते हैं, बाटर जीवोंकी हिंसाको नहीं। इससे मुनियोंकी बीस बिरवा दयाकी अपेचा आधा परिमाण रह जाता है। इसमें भी आवक, त्रसकी सकल्पपूर्व के हिंसाको लाग कर सकते हैं, आरम्भ-जन्य हिंसाका नहीं। अत एव उस आधे परिमाणमेंने भी आवा हिंस्सा निकल जानेपर पाँच बिस्ता दया बचती है। इगदा-पूर्व हिंसा भी उन्हीं त्रसोंकी त्याग को जा सकती है, जो निरपराध है। सापराध त्रसोंकी हिंसामे आवक मुक्त नहीं ऐ सकते, इससे खाई बिस्ता दया रहती है। इसमेंसे भी आधा अश निकल जाता है क्योंकि निरपराध त्रसोंकों भी सापेचहिंसा आवकोंकेदारा हो ही जाती है, वे उनको निरपेचहिंसा नहीं करते। इसीसे आवकोंकी दयाका परिमाण सवा बिस्ता माना है। इस मावको जाननेकेलिये एक प्राचीन गावा इस प्रकार है:—

''जीवा सुहुमा थूला, संकप्पा आरंभा भवे दुविहा। सावराह निरवराहा, सविक्खा चेव निरविक्खा॥" इसके विशेष खनामेकेलिये देखिये. जैनतत्वादर्गका परिच्छेद १८वाँ।

१— नविष नव जगह दर्शनके चार मेद ही प्रसिद्ध है प्यौर इसीसे मन पर्यायदर्शन नहीं माना जाना है। तथापि कहीं-कहो मन पर्यायदर्शनकी भी स्वीकार किया है। इसका उल्लेख, तत्त्वार्थ-प्र०१, सू० २४ की टीकार्म है —

"केचित्तु मन्यन्ते प्रज्ञापनायां मनःपर्यायज्ञाने दर्शनता पठ्यते"

(३) श्रवधिलिधवालोंको इन्द्रियोंकी सहायताके विना ही कपी द्रव्य-विपयक जो सामान्य घोध होता है, वह 'श्रवधिदर्शन' है।

(४) सम्पूर्ण द्रव्य-पर्यायोंको सामान्यरूपसे विषय करनेषाला बोध 'केवलदर्शन' है।

द्र्यनिको अनाकार-उपयोग इसलिये कहते हैं कि इसकेद्वारा यस्तुके सामान्य-विशेष, उभय रूपोंमेंसे सामान्य रूप (सामान्य आकार) मुख्यतया जाना जाता है। अनाकार-उपयोगको न्याय-वैशे-षिक आदि द्र्यनोंमें 'निर्विकल्पअन्यवसायात्मकक्कान' कहते हैं ॥१२॥

### (१०)—लेश्याके भेदोंका स्वरूप:—

किएहा नीला काऊ, तेऊ पम्हा य सुक्क भव्वियरा। वेयगखहगुवसम्मि,—च्छमीमसासाण सीनयरे॥१३॥

> कृत्मा नित् कारोता, तेत्रः पद्मा च शुक्रा मन्यनरी । यदकश्चार्यकोपश्चमामिध्यामिश्रसाम्याना संशीतरी ॥ १३ ॥

श्रर्थ—हप्ण, नील, कापात, तेजः, पद्म और शक्क, ये छह लेश्यायं है। भव्यत्य, श्रभव्यत्व, ये दो भेद भव्यमार्गणाके हैं। वेदक ( द्वायो-पश्मिक ), द्वायिक, श्रीपश्मिक, मिथ्यात्व, मिश्र श्रीर सासादन, ये छह भेद सम्यक्त्यमार्गणाके हैं। सिक्तिन, श्रसंक्रित्व, ये दो भेद संक्रिमार्गणाके हैं॥ १३॥

भावार्य—(१) काजलके समान कृष्ण वर्णके लेश्या-जातीय पुद्रलॉके सम्यन्थसे आत्मामें ऐसा परिणाम होता है, जिससे हिंसा आदि पाँच आन्नवोंमें प्रयृत्ति होती है; मन, घचन तथा शरीरका संयम नहीं रहता समाव जुड़ वन जाता है, गुण-दोषकी परीका किये विना ही कार्य करनेकी आदतसी हो जाती है और क्र्रता आ जाती है, वह परिणाम 'कृष्णलेश्या' है।

- (२) अशोक वृत्तके समान नीले रॅगके लेश्या-पुद्रलॉसे ऐसा परिणाम आत्मामें उत्पन्न होता है कि जिससे ईप्यां, असहिप्णुता तथा माया-कपट होने लगते हैं; निर्लझता आ जाती है, विपयोंकी सालसा प्रदीप्त हो उठती है; रस-लोलुपता होती है और सदा पौद्रलिक सुखकी खोज की जाती है, वह परिणाम 'नीललेश्या' है।
- (३) कवृतरके गलेके समान रक्त तथा कृष्ण वर्णके पुरलोंसे इस प्रकारका परिणाम श्रात्माम उत्पन्न होता है, जिससे वोलने, काम करने श्रोर विचारनेमें सब-कही वक्रता ही वक्रता होती है; किसी विपयम सरलता नहीं होती; नास्तिकता श्राती है श्रोर दूसरोंको कृष्ट हो, ऐसा भाषण करनेकी प्रवृत्ति होती है, वह परि-णाम 'कापोतलेश्या' है।
- (४) तोतेकी चौचके समान गक्त वर्णके लेश्या-पुद्रलींसे एक प्रकारका श्रात्मामें परिणाम होता है, जिससे कि नम्रता श्रा जाती है; शठता दूर हो जाती है; चपलता मक जाती है; धर्ममें रुचि तथा दढता होती है श्रीर सब लोगोंका हिस करनेकी इच्छा होती है, चह परिणाम 'तेजोलेश्या' है।
- (५) हल्दीके समान पीले इंगके लेश्या-पुद्रलोंसे एक तरहका परिणाम श्रात्मामें होता है, जिससे क्रोध, मान श्रादि कषाय बहुत श्रंशोमें मन्द हो जाते हैं; चित्त प्रशान्त हो जाता है; श्रात्म-संयम किया जा सकता है, मित-भाषिता श्रोर जितेन्द्रियता श्रा जाती है, वह परिणाम 'पदालेश्या' है।
- (६) 'शुक्कलेश्या', उस परिणामको समसना चाहिये, जिससे कि आर्च-रौद्र-ध्यान वंद होकर धर्म तथा शुक्क ध्यान होने लगता है; मन, वचन और शरीरको नियमित बनानेमें रुकावट नहीं आती; कषायकी उपशान्ति होती है और वीतराग-भाव सम्पादन करनेकी भी अनु-

कुलता हो जाती है। ऐसा परिणाम शहके समान श्वेत वर्णके लेश्या-जातीय-पुहलोंके सम्बन्धसे होता है।

## (११)—भन्यत्वमार्गणाके मेदोंका स्वरूपः—

- (१) 'भन्य' वे हैं, जो अनादि तादश-पारिणामिक-भावके कारण मोजको पाते हैं या पानेकी योग्यता रखते हैं।
- (२) जो भनादि तथाविध परिणामके कारण किसी समय मोच पानेकी योग्यता ही नहीं रखते, वे 'श्रभव्य' हैं।

### (१२)--सम्यक्तवैमार्गणके भेदोंका स्वरूपः-

(१) चार श्रनन्तानुबन्धीकपाय श्रोर दर्शनमोहनीयके उपशमसे प्रकट होनेवाला तत्त्व-रुचिह्नप श्रात्म-परिणाम, 'श्रीपशमिकसम्यक्त्व' है। इसके (क) 'ग्रन्थि-भेद्-जन्यः श्रीर (ख) 'उपशमश्रेणि-भावीः, ये दो भेद हैं।

(क) 'त्रन्थि-भेद्-जन्य श्रोपशमिकसम्यक्त्व', श्रनादि मिथ्यात्वी भन्योंको होता है। इसके प्राप्त होनेकी प्रक्रियाका विचार दूसरे

१—प्रतेक गन्त ऐने हैं कि जो मोजको योग्यता रखते एए भी उमे नहीं पाते. क्योंकि टन्डें वैमी अनुकृत सामग्री हो नहीं मिलती, जिसमे कि मोच प्राप्त हो। इसलिये उन्हें 'जाति-भन्य' कहते है। देनी मी मिट्टी है कि जिमम सुवर्णके अश तो है, पर अनुकृत साधमके क्रवावमें वे न तो अर तक प्रकट हुए और न चारो धीःप्रकट धोनेकी सम्भावना है, तो भी उत मिट्टीको बोग्यनगढ़ी अपे प्रापे जिम प्रकार 'सुवर्य मृश्विका' (मोनेकी मिट्टी) कह सकर्ने हैं, वैसे औ मोवको योग्यता होते हुए भी उसके विशिष्ट साधन न मिलनेसे, मोवको कमा न पा सकनेवाले भीषाँको 'बातिनम्य कहना विगद नहीं । इसका विचार प्रशापनाके १०वें पदकी टीकामें, डपारमाय-समबसुन्दरगिष-कन विरोपशतकर्मे तथा भगवतीके १२वें शतकके २रे 'जयन्ती' नामक अधिकारमें है।

२--देशिये, परिशिष्ट 'म ।'

कर्मग्रन्थकी २री गाथाके भावार्थमें लिखा गया है। इसको 'प्रथ-मोपशमसम्यक्त्व' भी कहा है।

(ख) 'उपशमश्रेणि-मानी श्रोपशमिकसम्यक्त्व'की प्राप्ति चौथे, पाँचवें, छुठे या सातवेंमेंसे किसी भी गुण्छानमें हो सकती है: परन्तु श्राठवें गुण्छानमें नो उसकी प्राप्ति श्रवश्य ही होती है।

श्रीपशमिकसम्बन्धक समय श्रायुवन्ध, मरण, श्रनन्तानुवन्धी-कपायका बन्ध तथा श्रनन्तानुबन्धीकपायका उद्य, ये चार वार्ते नहीं होती। पर उसले च्युत होनेके वाद सास्वादन-भावके समय उक्त चारों वार्ते हो सकती हैं।

- (२) श्रनन्तानुवन्धीय श्रौर दर्शनमोहनीयके चयोपशमसे प्रकट होनेवाता तस्त्र-रुचिकप परिणाम, 'चायोपशमिकसम्यक्त्व' है।
- (३) जो तत्त्व-विचरः परिणाम, श्रनन्तानुवन्धी-चतुष्क श्रीर दर्शनमोहनीय-त्रिकके चयसे प्रकट होता है, वह 'चायिकस-म्यक्त्व' है।

यह ज्ञायिकसम्यक्त्व, जिन-कालिकं मनुष्योंको होता है। जो जीव, श्रायुवन्ध करनेके वाद इसे प्राप्त करते हैं, वे तीसरे या चौथे मवमें मोच पाते हैं; परन्तु श्रगले भवकी श्रायु वाँधनेके पहिले जिनको यह सम्यक्त्व प्राप्त होता है, वे वर्तमान भवमें ही मुक्क होते हैं।

१--यह मत, श्रेताम्बर-दिगम्बर दोनोंको एकसा व्ह है।

<sup>&#</sup>x27;'दंसणखवणस्सरिहो, जिणकालीयो पुमद्ववासुषरिं' इत्यादि । —प्यमंबह ५० ११**११** ।

<sup>&</sup>quot;दंसणमोहक्खवणा,-पद्ववगो कम्मभूमिजो मणुसो। तित्थयरपायमूटे, केवलिसुद्केवटीमृटे॥११०॥"

<sup>--</sup>निध्नार्

- (४) श्रीपशमिकसम्यक्त्वका त्याग कर मिथ्यात्वके श्रमिमुख होनेके समय, जीवका जो परिणाम होता है, उसीको 'सासादन-सम्यक्त्व' कहते हैं। इसकी खिति, जघन्य एक समयकी और उत्कृष्ट छह आवलिकाश्रोंकी होती है। इसके समय, अनन्तानवन्धी-कषार्योका उदय रहनेके कारण, जीवके परिणाम निर्मल नहीं होते। सासादनमें शतत्व-रुचि, श्रव्यक होती है श्रीर मिथ्यात्वमें व्यक्त. यही टोनोंमें अन्तर है।
- (५) तत्त्व थ्रौर श्रतत्त्व, इन दोनोंकी रुचिरूप मिश्र परिणाम, जो सम्यङ्मिथ्यामोहनीयकर्मके उदयसे होता है, वह 'मिश्रसम्य-क्त्व ( सम्यङ्मिध्यात्व ) है।
- (६) 'मिथ्यात्व' वह परिखाम है, जो मिथ्यामोहनीयकर्मके उदयसे होता है, जिसके होनेसे जीव, जड-चेतनका भेद नहीं जान पाता; इसीसे आत्मोन्मुख प्रवृत्तिवाला भी नहीं हो सकता है। हर, कदाग्रह श्रादि दोष इसीके फल हैं।

### (१३)-संज्ञीमार्गणाके भेदोंका स्वरूप:--

- (१) विशिष्ट मनःशक्ति श्रर्थात् दीघॅकालिकीसंश्राका होना 'संक्रित्व' है।
  - (२) उक्त संझाका न होना 'असंक्रित्व' है ॥१३॥

<sup>?---</sup> इयि श्रांगीमात्रको किसी न-किमी प्रकारकी मज्ञा होतो हो है, क्योंकि उसके विना जीवल ही शसम्भव है, तथापि शास्त्रमें जो संबी-प्रसंत्रीका मेद किया गया है सी दीर्थ-कालिकंग्संशाके आनारपर । इसकेखिये देकिये, परिशिष्ट 'ग ।'

# (१)-मार्गणाओं में जीवस्थाने।

[ पाँच गाथाओंसे । ]

श्राहारेयर भेया, सुरनग्यविभंगमइसुत्रोहिदुगे। सम्मत्ततिगे पम्हा,—सुकासन्नीसु सन्निदुगं॥१४॥

> आहारेतरौ मेदास्सुरनरकविभङ्गमतिश्रुतावधिद्विके । सम्यक्त्वित्रके पद्माशुक्लासंज्ञिषु संज्ञिद्विकम् ॥ १४ ॥

श्रथं—श्राहारकमार्गणाके श्राहारक श्रीर श्रनाहारक, ये दो मेद हैं। देवगति, नरकगति, विभक्षकान, मतिक्षान, श्रुतक्षान, श्रवधिक्षान, श्रवधिदर्शन, तीन सम्यक्त्व (श्रीपशमिक, सायिक श्रीर सायोपश-मिक),दो लेश्याएँ (पद्मा श्रीर श्रुक्का) श्रीर संक्षित्व, इन तेरह मार्गणा-श्रोंमें श्रपर्याप्त संक्षी श्रीर पर्याप्त संक्षी,ये दो जीवस्थान होते हैं ॥१४॥

(१४)—म्राहारकमांगणाके भेदोंका स्वरूप:—

भावार्थ—(१) जो जीव, श्रोज, लोम श्रौर कवल, इनमेंसे किसी भी प्रकारके श्राहारको करता है, वह 'श्राहारक' है।

(२) उक्त तीन तरहके श्राहारमें से किसी भी प्रकारके श्राहारको जो जीव प्रहण नहीं करता है, वह 'श्रनाहारक' है।

देवगित और नरकगितमें वर्तमान कोई भी जीव, असंजी नहीं होता। चाहे अपर्याप्त हो या । पर्याप्त, पर होते हैं सभी संज्ञी ही। इसीसे इन दो गितयोंमें दो ही जीवस्थान माने गये हैं।

विभक्षज्ञानको पानेकी योग्यता किसी श्रसंत्रीमें नहीं होती। श्रतः उसमें भी श्रपर्याप्त-पर्याप्त संज्ञी, ये दो ही जीवस्थान माने गये हैं ।

१---यह विषय पश्सग्रह गाथा २२ से २७ तकमें है।

२---यद्यपि पचसग्रह द्वार १ गाथा २७वींमें यह उल्लेख है कि विभन्नज्ञानमें सिन्न-पर्याप्त

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, श्रवधि-द्विक, श्रोपशमिक श्रादि उक्त तीन सम्यक्त्व श्रौर पद्म-श्रुक्ष-लेश्या, इन नौ मार्गणाश्रोमें दो संज्ञी जीव-स्थान माने गये हैं। इसका कारण यह है कि किसी श्रसंज्ञीमें सम्यक्त्वका सम्भव नहीं है श्रौर सम्यक्त्वके सिवाय मित-श्रुत-ज्ञान श्रादिका होना ही श्रसम्भव है। इस प्रकार संज्ञीके सिवाय दूसरे जीवोंमें पद्म या श्रुक्ष-लेश्याके योग्य परिणाम नहीं हो सकते। श्रुप्यात्त-श्रवस्थामें मित-श्रुत-ज्ञान श्रौर श्रवधि-द्विक इसलिये माने जाते हैं कि कोई-कोई जीव तीन ज्ञानसिहत जन्मग्रहण करते हैं। जो जीव, श्रायु वाँधनेके वाद ज्ञायिकसम्यक्त्व प्राप्त करता है, वह वँधी हुई श्रायुक्ते श्रुसार चार गतियोंमेंसे किसी भी गतिमें जाता है। इसी श्रपेत्तासे श्रुपर्याप्त-श्रवस्थामें ज्ञायिकसम्यक्त्व,माना जाता है। इसी श्रवस्थामें ज्ञायोपशमिकसम्यक्त्व,माना जाता है। उस श्रवस्थामें ज्ञायोपशमिकसम्यक्त्व,माना जाता है। उस श्रवस्थामें ज्ञायोपशमिकसम्यक्त्व, विषयमें यह ज्ञानना चाहिये कि श्रायुक्ते पूरे हो जानेसे जब कोई श्रीपशमिकसम्यक्त्वी ग्यारहर्वे ग्रुणस्थानसे पूरे हो जानेसे जब कोई श्रीपशमिकसम्यक्त्वी ग्यारहर्वे ग्रुणस्थानसे

एक ही जीवस्थान है, तथापि उसके माथ इस कर्मग्रन्थका कोई विरोध नहीं, क्योंकि मूल पच-सग्रहमें विमह्नज्ञानमें एक ही जोवस्थान कहा है, सो अपेक्षा-विशेषसे। अत अन्य अपेक्षासे विगह्मज्ञानमें दो जीवस्थान भी उसे इष्ट हैं। इस वातका खुलासा श्रीमलयगिरिस्रिने उक्त २७वीं गाथाकी टीकामें स्पष्ट कर दिया है। वे लिखते हैं कि 'सिक्ष-पचेन्द्रियतिर्यंथ और मनुष्यकों अपर्याप्त-अवस्थामें विमङ्गज्ञान उत्पन्न नहीं होता। तथा जो असकी जीव मरकर ग्लप्रमानरकमें नारकका जन्म लेते हैं, उन्हें भी अपर्याप्त-अवस्थामें विमङ्गज्ञान नहीं होता। इस अपेक्षासे विमङ्ग-ज्ञानमें एक (पर्याप्त सिक्षम्प) जीवस्थान कहा गया है। मामान्य-दृष्टिसे उसमें दो जीवस्थान ही सममने चाहिये। य्योंकि जो मन्नी जीव, मरकर देव या नारकरूपने पैदा होते हैं, उन्हें अपर्याप्त-श्रवस्थामें भी विमङ्गज्ञान होता है।

#### च्युत होकर अनुत्तरविमानमें पैदा होता है, तव अपर्याप्त-अवस्थामें श्रीपशमिकसम्यक्त्व पाया जाता है'।

१—यह मन्तन्य "सप्तिका" नामक छठे कर्मग्रन्थकी चूर्णी श्रीर पथसं ग्रहके मना मुमार सममना चाहिये। चूर्णीमें अपर्याप्त अवस्थाके ममय नारकों में चायोपशमिक श्रीर चायिक, ये दो, पर देवों में श्रीपशमिकसहित तीन सम्यक्तव माने हैं। पथमग्रहमें भी द्वार १ गा० २५ वीं नथा उसकी टीकामें उक्त चूर्णीके मतकी ही पुष्टि की गई है। गोम्मटमार भी इमी मतके पत्तमें हैं, क्योंकि वह द्वितीय—उपशमश्रेणि-मात्री—उपशमसम्यक्त्वको अपर्याप्त अवस्थाके जी गोंको मानना है। इसके लिये देखिये, जीवका एड की गा० ७२६ वी।

परन्तु कोई प्राचार्य यह मानते हैं कि 'अपर्याप्त-अग्रम्थामें औपरामिकसम्यक्त नहीं होता। इससे उसमें केवल पर्याप्त सद्दी जीग्रस्थान मानना नाटिये। दम मतके समर्थनमें वे कहते हैं कि 'अपर्याप्त-अवस्थामें योग्य (विशुद्ध) अध्यवसाय न होनेने औपरामिकसम्यक्त्व नया तो उत्पन्न ही नहीं हो सकता। रहा पूर्व-भवमें प्राप्त किया हुप्ता, मो उसका भी प्रप्याप्त-अवस्था तक रहना शास्त्र-समत नहीं है, क्योंकि औपश्मिकसम्यक्त्व दो प्रकारका है। एक तो वह, जो अनादि मिथ्यात्वीको पहले-पहल होता है। दूसरा वह, जो उपशमशेखिके समय होता है। इसमें पहले प्रकारके सम्यक्त्वके सहित तो जीव मरता ही नहीं। इसका प्रमाण श्रागममें इस प्रकार है -

#### "अणबंधोदयमाउग,-वंधं कालं च सासणो कुणई। उवसमसम्मदिही, चउण्हमिकं पि नो कुणई॥"

श्रर्थात् "श्रनन्तानुबन्धोका बन्ध, उसका उदय, श्रायुका बन्ध श्रीर मरण, ये चार कार्यं दूसरे गुण्स्थानमें होते हैं, पर इनमेंसे एक भी कार्य श्रीपशमिकसम्यक्तमें नहीं होता।"

दूसरे प्रकारके श्रीपशमिकसम्यक्त्वके विषयमें यह नियम है कि उममें वर्तमान जीव मरता तो है, पर जन्म ग्रहण करते ही सम्यक्त्वमोहनीयका उदय होनेसे वह श्रीपशमिकसम्यक्त्वी न रह कर ज्ञायोपशमिकमम्यक्त्वी वन जाता है। यह वात शतक (पाँचवें कर्मग्रन्थ) की गृह-ज्ञूणींमें लिखी है —

"जो उवसमसम्मिद्दंही उवसमसेढीए कालं करेइ सो पढमसमये चेव सम्मत्तपुंजं उदयाविष्याए, छोढूण सम्मत्तपुग्गले वेएइ, तेण न उवसमसम्मिद्देही अपज्जत्तगो लब्भइ।"

अर्थात् ''जो उपरामसम्यग्दृष्टि, उपरामश्रेखि में मरता है, वह मरणके प्रथम ममयमें ही

संक्षिमार्गणामें दो संक्षि-जीवस्थानके सिवाय श्रन्य किसी जीव-स्थानका सम्भव नहीं है, क्योंकि श्रन्य सब जीवस्थान श्रसंशी ही हैं।

देवगति अदि उपर्युक्त मार्गणाश्रोंमें श्रपर्याप्त संझीका मतलब करण-श्रपर्याप्तसे हैं, लिध-श्रपर्याप्तसे नहीं। इसका कारण यह हैं कि देवगति श्रीर नरकगितमें लिध-श्रपर्याप्तरूपसे कोई जीव पैदा नहीं होते श्रीर न लिध-श्रपर्याप्तको, मित श्रादि झान, पद्म श्रादि लेश्या तथा सम्यक्त्व होता है ॥ १४ ॥

तमसंनिश्रपज्जजुयं,-नरे सबायरश्रपज्ज तेऊए। थावर इगिंदि पढमा,-चड बार श्रसन्नि दु दु ।वगले॥१५॥

तदसङ्यपर्याप्तयुत, नरे सनादरापर्याप्त तेजिस । स्यावर एकेन्द्रिये प्रथमानि, चत्वारि द्वादशासिशनि दे हे विकले॥१५॥

सम्यक्त्वमोहनीय-पुञ्जको उदयावलिकामें लाकर उसे वेदता है, इमसे श्रपर्याप्त श्रवस्थामें श्रीपरा-मिकसम्यक्त पाया नहीं जा सकता।"

इस प्रकार अपर्याप्त-अवस्थामें किसी तरहके श्रीपशमिकसम्यक्तका सम्मव न होनेसे उन आचार्योंके मतने सम्यक्तमें केवल पर्याप्त सशी जीवस्थान ही माना जाता है।

इस प्रसङ्गमें श्रीजीवविजयजीने श्रपने ट्वेमें यन्थके नामका उत्तेख किये विना हो उसकी गाथाको उद्धृत करके लिखा है कि श्रीपशमिकसम्यक्ती ग्यारहर्ने गुर्गस्थानसे गिरता है सही, यर उसमें मरता नर्नी। मरनेवाला चायिकसम्यक्ती हो होता है। गाथा इस प्रकार है —

'उवसमसेढिं पत्ता, मरंति उवसमगुणेसु जे सत्ता। ते छवसत्तम देवा, सन्वहे खयसमत्तजुआ॥"

उसका मतलन यह है कि "जों,जीव उपशमश्रेणिको पाकर ग्यारहर्ने गुणस्थानमें मरते हैं, ने सर्वार्थिसिद्धिनानमें चायिकसम्यक्त्य-युक्त ही दा होते हैं श्रीर 'लवसत्तम देव' कहलाते हैं।" लवसप्तम कहलानेका सवन यह है 'क सात लव-प्रमाण श्रायु कम होनेसे उनको देवका जन्म अहण करना पहता है। यदि उनकी श्रायु श्रीर भी श्रिषक होती तो देव हुए विना उसी जन्ममें मोखं होता। श्रध—मनुष्यगितमें पूर्वोक्त संद्यि-द्विक (श्रपर्याप्त तथा पर्याप्त संद्यी) श्रौर अपर्याप्त श्रसंद्यों, ये तीन जोवस्थान हैं। तेजोलेश्यामें वादर श्रपर्याप्त श्रौर संद्यि-द्विक, ये तीन जीवस्थान हैं। पॉच स्थावर श्रौर एकेन्द्रियमें पहले चार (श्रपर्याप्त स्वम, पर्याप्त स्वम, श्रपर्याप्त वाद्र श्रौन पर्याप्त वाटर) जीवस्थान हैं। श्रसंजिमार्गणामें संद्यि-द्विकके सिवाय पहले वारह जीवस्थान हैं। विकलेन्द्रियमें दो-डो (श्रपर्याप्त तथा पर्याप्त) जीवस्थान हैं॥ १५॥

भावार्थ—मनुष्य दो प्रकारके हैं:—गर्भज श्रोर सम्मृच्छिम।
गर्भज सभी संज्ञी ही होते हैं, वे श्रपर्याप्त तथा पर्याप्त दोना प्रकारके
पाये जाते हैं। पर संमृच्छिम मनुष्य, जो ढाई द्वीप-समुद्रमें गर्भज
मनुष्यके मल-मृत्र, शुक्र-शोणित श्रादिमें पैटा होते हैं, उनकी श्रायु
श्रन्तर्मुहर्त्त-प्रमाण ही होती है। वे स्वयोग्य पर्याप्तियोंको पूर्ण किये
विना ही मर जाते हैं, इसीसे उन्हें लिध्य-श्रपर्याप्त ही माना है,
तथा वे श्रसंज्ञी हो माने गये हैं। इसिलये सामान्य मनुष्यगितमें
उपर्युक्त तीन ही जीवस्थान पाये जाते हैं।

<sup>?—</sup>जैमे, मगवान् श्यामाचार्य प्रधापना ५० <u>५०</u> में वर्रान करते ई —

<sup>&</sup>quot;किहण मंते समुच्छिममणुस्सा संमुच्छंति ? गोयमा ! अंतो मणुस्सखेत्तस्स पणयालीसाए जोयणसयसहस्सेसु अहृाइच्चेसु दीवम- मुद्देसु पत्ररससु कम्मभूमीसु तीसाए अकम्मभूमीसु छप्पनाए अतर- दीवेसु गव्भवकंतियमणुस्साणं चेव उच्चारेसु वा पासवणेसु वा खेलेसु वा वंतेसु वा पित्तेसु वा सुक्केसु वा सोणिएसु वा सुक्कपुग्गलपिरसाडेसु वा विगयजीवकलेवरेसु वा थीपुरिससंजोगेसु वा नगरनिद्धमणेसु वा सव्वेसु चेव असुइठाणसु इच्छणं संमुच्छिममणुस्सा संमुच्छिति अंगु- लस्स असंखभागिमत्ताए ओगाहणाए असन्नी मिच्छिदही अन्नाणी सव्वाहि पज्जतीहि अपज्ञता अंतमुहुत्ताख्या चेव कालं करंति ति ।"

तेजोलेश्या, पर्याप्त तथा अपर्याप्त, दोनों प्रकारके सिं इयों में पायी जाती है तथा वह वादर एकेन्द्रियमें भी अपर्याप्त-अवस्थामें होती है, इसीसे उस लेश्यामें उपर्युक्त तीन जीवस्थान माने हुए हैं। बादर एकेन्द्रियको अपर्याप्त-अवस्थामें तेजोलेश्या मानी जाती है, सो इस अपेद्यासे कि भवनपति, व्यन्तर आदि देव, जिनमें तेजोलेश्याका सम्भव है वे जब तेजोलेश्यासहित मरकर पृथिवी, पानी या वनस्पतिमें जन्म ग्रहण् करते हैं, तय उनको अपर्याप्त (करण-अपर्याप्त-) अवस्थामें कुछ काल तक तेजोलेश्या रहती है।

पहले चार जीवस्थानके सिवाय श्रन्य किसी जीवस्थानमें एकेन्द्रिय तथा स्थावरकायिक जीव नहीं है। इसीसे एकेन्द्रिय श्रीर पॉच स्थायर-काय, इन जुह मार्गणाश्रोंमे पहले चार जीवस्थान माने गये हैं।

इसका सार स्विपमें इस प्रकार है — 'प्रक्ष करनेपर भगवान् महावोर, गणधर और गीतमने कहने हैं कि पतालीस लाख योजन-प्रभाण मनुन्य-चेत्रके भीतर ढाई द्वीप-ममुद्रमें पन्द्रह कर्ममूमि, तीस अकर्मभूमि और छप्पन अन्तर्डीपोंमें गर्भज-मनुष्योके मल, मृत्र, कफ आदि सभी अशुचि-पदायोंमें समूच्छिम पैटा होते हैं, जिनका देह-परिमाण अगुलके अमख्यातवें भागके वरा- घर हैं, जो असयती, मिध्यान्त्री तथा अज्ञानी होते हैं और जो अपर्याप्त ही है तथा अन्तर्मृहूर्ज- मात्रमें मर जाने हैं।

### १—''किण्हा नीला काऊ, तेऊलेसा य भवणवत्तरिया। जोइससोहम्मीसा,-ण तेऊलेसा मुणेयव्वा ॥१९३॥"

—बृहत्सग्रह्णी।

अर्थात् "भवनपति और व्यन्तरमें कृष्ण आदि चार लेश्याएँ होती है, किन्तु ज्योतिष और सौधर्म ईशान देवलोकमें तेजोलेश्या ही होती है।"

#### २—"पुढवी आखवणस्सइ, गन्भे पज्जत्त संखजीवेसु । सग्गचुयाणं वासो, सेसा पहिसेहिया ठाणा ॥"

---विशेपावश्यक माध्य ।

श्रर्थात् "पृथ्वो, जल, बनस्पति श्रीर सख्यात-वर्ष-श्रायुवाले गर्भज-पर्याप्त, इन स्थानीहिस्तिः स्वर्ग-च्युत देव पैदा होते हैं, श्रन्य स्थानीमें नहीं ।" चौदह जीवस्थानोंमेंसे दो ही जीवस्थान संक्षी हैं। इसी कारण श्रसंक्षिमार्गणामें वारह जीवस्थान समभना चाहिये।

प्रत्येक विकलेन्द्रियमें श्रपर्याप्त तथा पर्याप्त हो-हो जीवस्थान पाये जाते हैं, इसीसे विकलेन्द्रियमार्गणामें टो-ही-हो जीवस्थान माने गये हैं ॥१५॥

दस चरम तसे श्रजया,-हारगातिरितणुकसायदुश्रनाणे। पढमतिलेसाभवियर,-श्रचक्खुनपुमिच्छि सन्वे वि॥१६॥

दश चरमाणि त्रसेऽयताहारकतिर्यक्तनुक्यायद्व्यशाने । प्रथमत्रिलेश्याभन्येतराऽचक्षुर्नेपुंमिय्यात्वे सर्वाण्याप ॥ १६ ॥

अर्थ—त्रसकायमें अन्तिम दस जीवस्थान है। अविरित, आहारक, तिर्यञ्चगित, काययोग, चार कषाय, मित-श्रुत दो अक्षान, रुप्ण आदि पहली तीन लेश्याप, भव्यत्व, अभव्यत्व, अचनुर्दर्शन, नपुंसकवेद और मिथ्यात्व, इन अठारह मार्गणाओं में सभी (चीदह) जीवस्थान पाये जाते हैं॥ १६॥

भावार्थ—चौदहमेंसे अपर्याप्त और पर्याप्त स्दम-एकेन्द्रिय तथा अपर्याप्त और पर्याप्त वादर-एकेन्द्रिय, इन चार के सिवाय शेप दस जीवस्थान त्रसकायमें हैं, क्योंकि उन दसमें ही त्रसनामकर्मका उदय होता है और इससे वे ही स्वतन्त्रतापूर्वक चल-फिर सकते हैं।

अविरति श्रादि उपर्युक्त श्रठारह मार्गणाश्रोमें सभी जीवस्थान, इसिलये माने जाते हैं कि सब प्रकारके जीवोंमें इन मार्गणाश्रोका सम्भव है।

मिथ्यात्वमें सब जीवसान कहे हैं। श्रर्थात् सब जीवसानोंमें सामान्यतः मिथ्यात्व कहा है, किन्तु पहले बारह जीवसानोंमें अना-

१—देखिये, परिशिष्ट 'ट।'

भोग मिथ्यात्व समभाना चाहिये; क्योंकि उनमें स्रनाभोग-जन्य (अज्ञान-जन्य) अतत्त्व-रुचि है। पञ्चसंत्रहमें 'श्रनभित्रहिक-मिथ्यात्व' उन जीवस्थानोंमें लिखा है, सो श्रन्य श्रपेत्तासे। श्रर्थात् देव-गुरु-धर्म-का खीकार न होनेके कारण उन जीवस्थानोंका मिथ्यात्व 'श्रनभि-प्रहिकः भी कहा जा सकता है ॥१६॥

पजछत्री केवलदुग,-संजयमण्नाणदेसमण्मीसं। पण चरमपज्ज वयणे, तिय छ व पज्जियर चक्खुंमि ॥१७॥

पर्यामसजी केवलदिक-संयतमनीशानदेशमनीमिश्रे ।

पञ्च चरमपर्याप्तानि वचने, त्रीणि षड् वा पर्याप्तेतराणि चक्षुषि ॥१७॥

श्रर्थ-केवल-द्विक (केवलज्ञान-केवलदर्शन) सामायिक श्रादि पाँच संयम, मनःपर्यायज्ञान, देशिवरति, मनोयोग श्रौर मिश्रसम्यक्त्व, इन ग्यारह मार्गणाश्रोमें सिर्फ पर्याप्त संशी जीवस्थान है। वचनयोगमें अन्तिम पाँच (द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, श्रसिक्ष-पञ्चेन्द्रिय श्रौर संज्ञि-पञ्चेन्द्रिय) पर्याप्त जीवस्थान हैं। चन्नुर्दर्शनमें पर्याप्त तीन (चतुरि-न्द्रिय, ग्रसंशि-पञ्चेन्द्रिय ग्रौर संशि-पञ्चेन्द्रिय) जीवस्थान है या मतान्तरसे पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों प्रकारके उक्त तीन अर्थात् कुल छह जीवस्थान हैं॥ १७॥

भावार्थ-केवल-द्विक ग्रादि उपर्युक्त ग्यारह मार्गणात्रोंमें सिर्फ पर्याप्त संज्ञी जीवस्थान माना जाता है। इसका कारण यह है कि पर्याप्त संज्ञीके सिवाय अन्य प्रकारके जीवोंमें न सर्वविरतिका और न देशविरतिका समव है। अत एव संक्षि-भिन्न जीवोमें केवल-द्विक, पॉच संयम, देशविरति श्रौर मनःपर्यायज्ञान, जिनका सम्बन्ध विरति-से है, वे हो हो नहीं सकते। इसी तरह पर्याप्त संभीके सिवाय अन्य जीवोंमें तथाविध-द्रव्यमनका सम्बन्ध न होनेके कारण मनोयोग नहीं होता और मिश्रसम्यक्त्वकी योग्यता भी नहीं होती।

एकेन्द्रियमें भाषापर्याप्ति नहीं होती। भाषापर्याप्तिके सिवाय वचनयोगका होना सभव नहीं। द्वीन्द्रिय श्राटि जीवोंमें भाषापर्याप्ति-का सभव है। वे जब सम्पूर्ण खयोग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण कर लेते हैं, तभी उनमें भाषापर्याप्तिके हो जानेसे वचनयोग हो सकता है। इसी-से वचनयोगमें पर्याप्त द्वीन्द्रिय श्रादि उपर्युक्त पाँच जीवस्थान माने हुए हैं।

श्राँखवालांको ही चर्जुर्दर्शन हो सकता है। चतुरिन्द्रिय, श्रसिन् पञ्चेन्द्रिय श्रौर संक्षि-पञ्चेन्द्रिय, इन तीन प्रकारके ही जीवोंको श्रॉखें होती हैं। इसीसे इनके सिवाय श्रन्य प्रकारके जीवोंमें चर्जुर्दर्शनका श्रमाव है। उक्त तीन प्रकारके जीवोंके विषयमें भी दो मत' हैं।

यह व्याख्या, प्रज्ञापना-वृत्ति तथा पश्चम उह वृत्ति पृ० के में है। इस व्याख्याके अनुसार इन्द्रियपर्याप्तिका मतलव, इन्द्रिय-जनक शक्तिमें है। इस व्याख्याको माननेवाले पहले मतका 'श्राणय यह है कि स्वयोग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण वन चुकनेके बाद (पर्याप्त-श्रवस्थामें) सवको इन्द्रिय-जन्य उपयोग होता है अपर्याप्त-श्रवस्थामें नहीं। इसिलये इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण वन चुकनेके बाद, नेत्र होनेपर सी श्रपर्याप्त-श्रवस्थामें चतुरिन्द्रिय श्रादिको चतुर्दर्शन नहीं माना जाता।

(ख)—''इन्द्रियपर्याप्ति जीवकी वह शक्ति है, जिसकेंद्रारा योग्य आहार पुटलोंकी इन्द्रियम्पर्मे परिगत करके इन्द्रिय-जन्य वोधका मामर्थ्य प्राप्त किया जाता है ''

यह ज्याख्या बृहत्मग्रहणी पृ० १२८ तथा भगवती-कृत्ति पृ० कृष्ट में है। इसके अनुसार इन्द्रियपर्याप्तिका मतलव, इन्द्रिय-रचनामे लेकर इन्द्रिय-जन्य उपयोग तकको सब क्रियाओंको
"करनेवाली शक्तिमे है। इस ज्याख्याको माननेवाले दूसरे मतके अनुसार इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण बन
जानेसे अपर्याप्त-अवस्थामें भी सवको इन्द्रिय-जन्य उपयोग होता है। इसलिये इन्द्रियपर्याप्ति बन
जानेके वाद नेत्र-जन्य उपयोग होनेके कारण अपर्याप्त-अवस्थामें भी चतुरिन्द्रिय भादिको चत्तुर्दर्शन मानना चाहिये। इस मतका पुष्टि, पचसग्रह-मलयशिरि-कृत्तिके ६ पृष्ठपर उल्लिखित इस
गनतन्यसे होती है —

१---इन्द्रियपर्याप्तिकी नीचे-लिखी दो व्याग्न्यार्थे इन मतोंकी जड़ हैं --

<sup>(</sup>क) "इन्द्रियपर्याप्ति जीवकी नह शक्ति है जिनकेद्वारा धातुरूपमें परिखत "प्राहार-पुट्ट--लोमिने योग्य पुद्रल, इन्ट्रियरूपमें परिखत किये जाते हैं।"

पहले मतके अनुसार उनमें स्वयोग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण वन जानेके वाद ही चलुर्द्शन माना जाता है। दूसरे मनके अनुसार खयोग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण दोनेके पहले भी—अपर्याप्त अवस्थामें भी—चलुर्द्शन माना जाता है: किन्तु इसकेलिये इन्द्रियपर्याप्तिका पूर्ण वन जाना आवश्यक है: पर्योक्त इन्द्रियपर्याप्ति न वन जाय तव तक आँखके पूर्ण न बननेसे चलुर्द्शन हो ही नहीं सकता। इस दूसरे मतके अनुसार चलुर्द्शनमें छह जीवस्थान माने हुए हैं और पहले मतके अनुसार तीन जीवस्थान ॥ १७॥

थीनरपर्णिदि चरमा, चड श्रणहारे दु मनि छ श्रपजा। ते सुरुमश्रपज्ञ विणा, मामणि इत्तो गुणे बुच्छं॥१८॥

स्त्रीनरपञ्चिन्द्रिये चरमाणि, चत्वार्यनाधारके हो साञ्जनी पडपर्याताः । ते स्रमापर्यातं थिना, सामादन दतो गुणान् वस्ये ॥ १८ ॥

श्रयं—स्रोवेट, पुरुपवेट श्रोर पञ्चेन्टियजातिमें श्रन्तिम चार (श्रयगंत तथा पर्याप्त श्रसंजि-पञ्चेन्टिय, श्रपयंत्र तथा पर्याप्त संबि-पञ्चेन्ट्रिय) जीवन्यान हे। श्रनाहारकमार्गणामें श्रपर्याप्त-पर्याप्त दो सबी श्रीर सृदम-एकेन्ट्रिय, वादर-एकेन्ट्रिय, इीन्ट्रिय, श्रीन्ट्रिय, बहुरिन्ट्रिय श्रोर असंबि-पञ्चेन्ट्रिय, ये हाह श्रपर्याप्त, कुल श्राठ बीवस्थान हैं। सासाटनन्यम्प्यस्वमें उक्त श्राठमेंसे स्दम-अपर्याप्तको होदकर शेष सात जीवस्थान हैं।

भव भागे गुणस्थान कहे जायँगे ॥ १८ ॥ भावार्थ-स्रोवेद त्रादि उपर्युक्त तीन मार्गणास्रोमें स्रपर्याप्त

<sup>&</sup>quot;करणापर्याप्तेषु चतुरिान्द्रयादिष्त्रिनन्द्रयपर्याप्तौ सत्यां चक्षुर्दर्शन-मीप प्राप्यत ।"

व्यवस्यांतिको उक्त दोनी न्यास्याशीका उन्नेग्न, लोकप्र० स० ३ क्रो० २०—२१ में है ।

श्रसंद्धि-पञ्चेन्द्रिय श्रादि चार जीवस्थान कहे हुए हैं। इसमें श्रपर्याप्त-का मतलव करण-श्रपर्याप्तसे है, लव्धि-श्रपर्याप्तसे नहीं, क्योंकि लब्धि-श्रपर्याप्तको द्रव्यवेद, नपुंसक ही होता है।

श्रसंक्षि-पञ्चेन्द्रियको यहाँ स्त्री श्रौर पुरुप, ये दो वेद माने हें श्रौर सिद्धान्तं में नपुसक, तथापि इसमें कोई विरोध नहीं है। क्योंकि यहाँ- का कथन द्रव्यवेदकी श्रेपेक्तासे श्रौर सिद्धान्तका कथन भाववेदकी श्रपेक्तासे है। भावनपुंसकवेदवालेको स्त्री या पुरुपके भी चिह्न होते हैं।

श्रनाहारकमार्गणामें जो श्राठ जीवस्थान ऊपर कहे हुए हैं, इनमें सात श्रपर्याप्त हैं श्रीर एक पर्याप्त । सब प्रकारके श्रपर्याप्त जीव, श्रनाहारक उस समय होते हैं, जिस समय वे विश्रहगति (वक्रगति) में एक, दो या तीन समय तक श्राहार ग्रहण नहीं करते। पर्याप्त संक्षोको श्रनाहारक इस श्रपेत्तासे माना है कि केवलक्षानी, द्रव्यमनके सबन्धसे संक्षी फहलाते हैं श्रीर वे केवलिसमुद्धातके तीसरे, चौथे श्रीर पाँचव समयमें कार्मणकाययोगी होनेके कारण किसी प्रकारके श्राहारको श्रहण नहीं करते।

१—"तेण भंते असंनिपचेदिय तिरिक्खजोणिया कि इत्थिवेयगा
पुरिसवेयगा नपुंसकवेयगा ? गोयमा ! नो इत्थिवेयगा नो पुरिसवेयगा, नपुंसकवेयगा।"
—भगनतो।

२—"यद्यपि चामज्ञिपयीप्तापर्याप्तौ नपुंसकौ तथापि स्नीपुंनिछ-ज्ञाकारमात्रमङ्गीकृत्य स्नीपुगावुक्ताविति।"

<sup>---</sup>पश्यमग्रह द्वार १, गा० २४ की मूल दीका।

३--- देखिये, पिनिष्ट 'ठ।'

सासादनसम्यक्त्वमें सात जीवस्थान कहे हैं, जिनमेंसे छुह
प्रवास हैं श्रीर एक पर्याप्त । स्ट्म-एकेन्द्रियको छोड़कर श्रन्य छुह
प्रकारके श्रपर्याप्त जीवस्थानोंमें सासादनसम्यक्त्व इसिलिये माना
जाता है कि जब कोई श्रीपशमिकसम्यक्त्ववाला जीव, उस सम्यक्त्वको छोड़ता हुश्रा वादर-एकेन्ट्रिय, ट्रीन्ट्रिय, त्रीन्ट्रिय, चतुरिन्द्रिय,
श्रसंज्ञि-पञ्चेन्ट्रिय या लंजि-पञ्चेन्ट्रियमें जन्म श्रहण करता है, तब
उसको श्रपर्याप्त-श्रवस्थामें सासादनसम्यक्त्व पाया जाता है; परन्तु
कोई जीव श्रीपशमिकसम्यक्त्वको वमन करता हुश्रा स्ट्म-एकेन्द्रियमें पैदा नहीं होता, इसिलिये उसमें श्रपर्याप्त-श्रवस्थामें सासादनसम्यक्त्वका संभव नहीं है। संज्ञि-पञ्चेन्ट्रियके सिवाय कोई भी
जीव, पर्याप्त-श्रवस्थामें सासादनसम्यक्त्वी नहीं होता; क्योंिक इस
श्रवस्थामें श्रीपशमिकसम्यक्त्व पानेवाले संज्ञी ही होते हैं, दूसरे
नहीं ॥ १०॥



# (२)-मार्गणाओं में गुणस्थान।

[ वॉच गायाऑसे । ]

पण तिरिचड सुरनरए, नरसंनिपणिदिभव्वतसि सव्वे । इगविगळभूदगवणे, दु दु एगं गइतसत्रभव्वे ॥ १६ ॥

पञ्च तिराध्य चत्वारि सुरनरके, नरसिंगपञ्चेन्द्रियभन्यत्रस सर्वाणि । एकविकलभूदकवने दे दे एक गतित्रसामन्ये ॥ १९॥

श्रर्थ—तिर्यञ्चगतिमें पाँच गुणस्थान हैं। देव तथा नरकगतिमें चार गुणस्थान हैं। मनुष्यगति, संघी, पञ्चेन्द्रियजाति, भव्य श्रौर त्रसकाय, इन पाँच मार्गणाश्रोंमें लय गुणसान हैं। एकेन्द्रिय, विक-लेन्द्रिय, पृथ्वीकाय, जलकाय श्रौर वनस्पतिकायमें पहला श्रौर दूसरा, ये दो गुणस्थान हैं। गतित्रस (तेजःकाय श्रौर वायुकाय) श्रौर श्रमञ्चमें एक (पहला) ही गुणस्थान है॥ १६॥

भावार्थ—तिर्यञ्चगितमें पहले पाँच गुणस्थान हैं; क्योंकि उसमें जाति-सभावसे सर्वविरतिका संभव नहीं होता और सर्वविरतिके सिवाय छुठे आदि गुणस्थानोंका संभव नहीं है।

देवगति श्रीर नरकगतिमें पहले चार गुणस्थान माने जानेका सवब यह है कि देव या नारक, स्वभावसे ही विरतिरहित होते हैं श्रीर विरतिके विना श्रन्य गुणस्थानोंका संभव नहीं है।

मनुष्यगति श्रादि उपर्युक्त पाँच मार्गणाश्रोमें हर प्रकारके परि-सामोंके संभव होनेके कारण सव गुणस्थान पाये जाते हैं।

पकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पृथ्वीकाय, जलकाय और वनस्पति-कायमें दो गुणस्थान कहे हैं। इनमेंसे दूसरा गुणस्थान अपर्याप्त-अवसामें ही होता है। एकेन्द्रिय आदिकी आयुका बन्ध हो जानेके बाद जब किसीको श्रीपशमिकसम्यक्त्य प्राप्त होता है, तब वह उसे त्याग करता हुआ सासादनसम्यक्त्यसहित एकेन्द्रिय आदिमें जन्म प्रह्ण करता है। उस समय अपर्याप्त-अवस्थामें कुछ काल तक दूसरा गुण्स्थान पाया जाता है। पहला गुण्स्थान तो एकेन्द्रिय आदिकेलिये सामान्य हैं: क्योंकि वे सब अनाभोग (अज्ञान-) के कारण तत्त्र-अद्धा-होन होनेसे मिण्यात्वी होते हैं। जो अपर्याप्त एकेन्द्रिय आदि, दूसरे गुण्स्थानके अधिकारी कहे गये हैं, वे करण्यर्थाम हैं, लिश्य-अपर्याप्त नहीं, क्योंकि लिश्य-अपर्याप्त तो सभी जीव, मिण्यात्वी ही होते हैं।

तेज काय और वायुकाय, जो गतित्रस या लिधत्रस कहे जाते हैं, उनमें न तो औषशमिकसम्यक्त्य प्राप्त होता है और न औपश-मिकसम्यक्त्वको चमन करनेवाला जीव ही उनमें जन्म प्रहण करता है: इन्नीसे उनमें पहला ही गुणस्थान कहा गया है।

श्रमब्योंमें सिर्फ प्रथम गुणस्थान, इस कारण माना जाता है कि वे स्वभावसे ही सम्यक्त्व-लाम नहीं कर सकते श्रीर सम्यक्त्व प्राप्त किये विना दूसरे श्रादि गुणस्थान श्रसम्भव हैं॥ १८॥

वेयातिकसाय नव दस, लोभें चड श्रजय हु ति श्रनाणितगे। यारस श्रचक्खु चक्खुसु, पढमा श्रहखाइ चरम चड ॥२०॥

वेदांत्रकपाये नव दश, होमे चत्वार्ययते हे त्रीण्यशानिश्रके । द्वादशाचलुश्रसुयो:, प्रथमानि यथाख्याते चरमाणि चत्वाार ॥ २० ॥

श्रथं—तीन वेद तथा तीन कपाय (संज्वलन-क्रोध, मान और माया-) में पहले नी गुण्स्थान पाये जाते हैं। लोभमें (संज्वलन-लोभ-) में दस गुण्सान होते हैं। श्रयत (श्रविरति-) में चार गुण-स्थान हैं। तीन श्रहान (मिति-श्रहान, श्रुत-श्रहान श्रीर विभद्गहान-) में पहले दो या तीन गुण्सान माने जाते हैं। श्रच चुर्दर्शन श्रीर चचु- र्दर्शनमें पहले वारह गुणश्रान होते हैं। यथाख्यातचारित्रमें श्रन्तिम चार गुणश्रान हैं॥ २०॥

भावार्थ—तीन वेद श्रीर तीन संज्यलन-कपायमें नौ गुण्छान कहे गये हैं, सो उद्यक्ती श्रपेत्तासे समभाना चाहिये, क्यों कि उनकी सत्ता ग्यारहवं गुण्छान पर्यन्त पाई जा सकती है। नववें गुण्छानके श्रन्तिम समय तकमें तीन वेद श्रीर तीन सञ्ज्ञलनकपाय या तो त्रीण हो जाते हैं या उपशान्त, इस कारण श्रागेके गुण्छानों में उनका उद्य नहीं रहता।

सञ्ज्वलनलोभमें दस गुण्लान उदयकी श्रपेतासे ही समभने चाहिये; क्योंकि सत्ता तो उसकी ग्यारहवें गुण्लान तक पाई जा सकती है।

श्रविरतिमें पहलेचार गुणस्थान इसलिये कहे हुए हैं कि पॉचर्नेसे लेकर श्रागेके सन गुणस्थान विरतिरूप है।

श्रज्ञान-त्रिक्में गुण्खानोंकी सख्याके विषयमें दो मर्त हैं। पहला उसमें दो गुण्थान मानता है श्रौर दूसरा तीन गुण्खान। ये दोनों मत कार्मश्रन्थिक हैं।

(१) दो गुण्लान माननेवाले आचार्यका श्रिमप्राय यह है कि तीसरे गुण्लानके समय शुद्ध सम्यक्त्व न होनेके कारण पूर्ण यथार्थ ज्ञान भले ही न हो, पर उस गुण्लानमें मिश्र-दृष्टि होनेसे यथार्थ ज्ञानकी थोड़ी-बहुत मार्षा रहती ही है। क्योंकि मिश्र-

१—इनमेंसे पहला मत ही गोम्मटसार-नीवकाएटकी ६८६ वी गाथामें उल्लिखित है।

२—''मिथ्यात्वाधिकस्य मिश्रदृष्टेरज्ञानवाहुरुयं सम्यत्तवाधिकस्य पुन: सम्यग्ज्ञानबाहुरुयमिति।"

अर्थात् "मिथ्यात्व अधिक होनेपर मिश्र-दृष्टिमें अक्षानको महलता अौर सम्यक्त अभिक होनेपर बानको महलता होती है।"

दृष्टिके समय मिथ्यात्वका उदय जव अधिक प्रमाण्में रहता है, तब तो अज्ञानका अंग्र अधिक और क्षानका अंग्र कम होता है। पर जब मिथ्यात्वका उदय मन्द और सम्यक्त्व-पुकृतका उदय नीव रहता है, तब प्रानकी मात्रा ज्यावा और अक्षानकी मात्रा कम होती है। चाहे मिश्र-दृष्टिकी कैसी भी अवस्था हो, पर उसमें न्यून-अधिक प्रमाण्में झानकी मात्राका संभव होनेके कारण उस समयके ज्ञानको अप्रान न मानकर झान ही मानना उचित है। इसलिये अज्ञान-त्रिकमें दो ही गुण्स्थान मानने चाहिये।

(२) तीन गुण्यान माननेवाले आचार्यका आशय यह है कि यद्यपि तीसरे गुण्यानके समय अकानको क्षान-मिश्रित कहां है तथापि मिश्र जानको क्षान मानना उचित नहीं- उसे अक्षान ही कहना चाहिये। क्यांकि शुद्ध सम्यक्त्व हुए विना चाहे कैसा भी जान हो, पर वह है अजान। यदि सम्यक्त्वके अंशके कारण तीसरे गुण्यानमें कानको अजान न मान कर कान ही मान लिया जाय तो दूसरे गुण्यानमें भी सम्यक्त्वका अंश होनेके कारण जानको अजान न मानकर कान ही मानना पड़ेगा, जो कि इप्ट नहीं है। इप्ट न होनेका सवय यही है कि अक्षान-त्रिकमें दो गुण्यान माननेवाले भी, दूसरे गुण्यानमें मित आदिको अजान मानते हैं। सिद्धान्तवादीके सिवाय किसी भी कार्मप्रन्थिक विद्यानको दूसरे गुण्यानमें मित आदिको क्षान मानना इप्ट नहीं है। इस कारण सासादनकी तरह मिश्रगुण्यानमें मी सित आदिको अक्षान मानकर अक्षान-त्रिकमें तीन गुण्यान मानना युक्त है।

अवजुर्देशीन तथा वकुर्देशीनमें बारह गुण्सान इस अभिपायसे

१---"मिरसंमि वा मिरसा" इत्यादि । भर्षात् "मिभग्रुणस्थानमें श्रहान, बान-मिशत है।"

माने जाते हैं कि उक्त दोनों दर्शन ज्ञायोपश्मिक हैं, इससे ज्ञायिक-दर्शनके समय अर्थात् तेरहचें और चौदहवें गुण्यानमें उनका अभाव हो जाता है, क्योंकि ज्ञायिक और ज्ञायोपश्मिक ज्ञान-दर्शनका साहचर्य नहीं रहता।

यथाख्यातचारित्रमें श्रन्तिम नार गुण्छान माने जानेका श्रभि-प्राय यह है कि यथाख्यातचारित्र, मोहनीयकर्मका उदय कक जाने-पर प्राप्त होता है और मोहनीयकर्मका उदयाभाव ग्यारहर्वेसे चौह-हर्वे तक चार गुण्छानोमें रहता है॥ २०॥

मणनाणि सग जयाई, समइयबेय चंड दुन्नि परिहारे। केवलदुगि दो चरमा, जयाइ नव मइसुब्राहिदुगे॥२१॥

मनोज्ञाने सत यतादीनि, सामायिकच्छेदे चत्वारि हे परिहारे। केवलिहिके हे चरमेऽयतादीनि नव मातिश्रुताविधिहिके॥ २१॥

श्रथं—मनःपर्यायज्ञानमें प्रमत्तसंयत श्रादि सात गुण्छानः सामायिक तथा छेदोपछापनीय-संयममें प्रमत्तसंयत श्रादि चार गुण्छान, परिहारिवशृद्धसंयममें प्रमत्तसंयन श्रादि दो गुण्छानः केवल-द्विकमें श्रन्तिम दो गुण्छान, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान श्रोर श्रवधि-द्विक, इन चार मार्गणाश्रोमें श्रविरतसम्यग्दिष्ट श्रादि नौ गुण्छान हैं॥ २१॥

भावार्थ — मनः पर्यायक्षानवाले, छुठे श्रादि सात गुण्सानीं में वर्तमान पाये जाते हैं। इस ज्ञानकी प्राप्तिके समय सातवाँ और प्राप्तिके बाद श्रन्य गुण्सान होते हैं।

सामायिक श्रौर छेदोपस्थापनीय, ये दो संयम, छठे श्रादि चार गुणस्थानोंमें माने जाते हैं; क्योंकि वीतराग-भाव होनेके कारण ऊपरके गुणस्थानोंमें इन सराग-संयमोंका संभव नहीं है। परिहारविशुद्धसंयममें रहकर श्रेणि नहीं की जा सकती; इस-लिये उसमें छठा भीर सातवाँ, ये दो ही गुण्यान समक्षने चाहिये।

केवलबान और केवलदर्शन दोनों चायिक हैं। चायिक-ज्ञान और चायिक-दर्शन, तेरहवें और चौटहवें गुण्यानमें होते हैं, इसीसे केवल-द्विकमें उक्त दो गुण्यान माने जाते हैं।

मतिनान, श्रुतनान श्रीर श्रवधि-द्विकवाले, चौथेसे लेकर वारहवें तक नौ गुण्यानमें वर्तमान होते हैं, क्योंकि सम्यक्त प्राप्त होनेके पहले श्रर्थात् पहले तीन गुण्यानोंमें मित श्रादि श्रन्नानक्प ही हैं श्रीर श्रन्तिम दो गुण्स्थानमें चायिक-उपयोग होनेसे इनका श्रमाव ही हो जाता है।

इस जगह श्रवधिद्रश्नेमें नव गुण्स्थान कहे हुए हैं, सो कार्म-श्रान्थक मतके अनुसार। कार्मश्रान्थक विद्वान् पहले तीन गुण्स्थानोंमें अवधिद्रश्नेन नहीं मानते। वे कहने हैं कि विभक्षक्षानसे श्रवधिद्रश्निकी मिश्रता न माननी चाहिये। परन्तु सिद्धान्तके मतानुसार उसमें और भी तीन गुण्स्थान गिनने चाहिये। सिद्धान्ती, विभक्षक्षानसे अवधिद्रश्निको जुदा मानकर पहले तीन गुण्स्थानोंमें भी श्रवधि-इर्शन मानते हैं॥ २१॥

ग्रड उचसमि चड वेयगि, खइए इक्कार मिच्छतिगि देसे। सुहुमे य सठाणं तेर,-स जोग छाहार सुकाए॥ २२॥

अप्टोपशमें चत्वारि वेंद्रके, क्षायिक एकाइश मिथ्यात्रिके देशे । सूक्षे च स्वस्थानं त्रयोदश योगे आहारे शुक्लायाम् ॥ २९ ॥

श्रर्थ—उपशमसम्यक्तमं चौथा श्रादि श्राठ, वेदक ( सायोपश-मिक-) सम्यक्तमं चौथा श्रादि चार श्रोर सायिकसम्यक्तमं चौथा

१---देखिये, परिशिष्ट 'ह ।'

आदि ग्यारह गुण्स्थान हैं। मिथ्यात्व-त्रिक (मिथ्यादिए, साखादन और मिश्रहिए-) में, देशविरितमें तथा सूदमसम्परायचरित्रमें ख-ख खान (त्रपना अपना एक ही गुण्यान) है। योग, आहारक और श्रुक्तलेश्यामार्गणामें पहले तेरह गुण्यान हैं॥ २२॥

भावार्थ—उपशमसम्यक्त्वमें श्राठ गुण्खान माने हैं। इनमेंसे चौथा श्रादि चार गुण्खान, प्रन्थि-भेद्-जन्य प्रथम सम्यक्त्व पाते समय श्रौर श्राठवाँ श्रादि चार गुण्खान, उपशमश्रेणि करते समय होते हैं।

वेदकसम्यक्तव तभी होता है, जब कि सम्यक्तवमोहनीयका उदय हो। सम्यक्तवमोहनीयका उदय, श्रेणिका आरम्भ न होने तक (सातवें गुण्यान तक) रहता है। इसी कारण वेदकसम्यक्तवमें चौथेसे लेकर चार ही गुण्यान समक्षते चाहिये।

चौथे श्रौर पॉचर्चे श्रादि गुण्लानमें त्तायिकसम्यक्त्व प्राप्त होता है, जो सदाकेलिये रहता है, इसीसे उसमें चौथा श्रादि ग्यारह गुण्लान कहे गये हैं।

पहला ही गुण्यान मिथ्यात्वरूप, दूसरा ही साखादन-भावरूप, तीसरा ही मिश्र-दृष्टिरूप पाँचवाँ ही देशविरतिरूप और दसवाँ ही सूदमसम्परायचारित्ररूप है। इसीसे मिथ्यात्व-त्रिक, देशविरति और सूदमसम्परायमें एक-एक गुण्यान कहा गया है।

तीन प्रकारका योग, त्राहारक और शुक्क लेश्या, इन छह मार्गणाओं-में तेरह गुण्लान होते हैं; क्योंकि चौदहवें गुण्लानके समय न तो किसी प्रकारका योग रहता है, न किसी तरहका आहार प्रहण किया जाता है और न लेश्याका ही सम्भव है।

योगमें तेरह गुणसानींका कथन मनोयोग आदि सामान्य योगीं-

१-देखिये, परिशिष्ट 'ढ।'

की अपेदासे किया गया है। सत्यमनोयोग आदि विशेष योगोंकी अपेदासे गुण्लान इस प्रकार हैं:—

- (क) सत्यमन, श्रसत्यामृपामन, सत्यवचन, श्रसत्यामृपावचन श्रीर श्रीदारिक, इन पाँच योगोंमें तेरह गुण्यान हैं।
- (ख) श्रसत्यमन, मिश्रमन, श्रसत्यवचन, श्रौर मिश्रवचन, इन चारमें पहले बारह गुणस्थान हैं।
- (ग) श्रोदारिकमिश्र तथा कार्मणकाययोगमें पहला, दूसरा, चौथा श्रौर तेरहवाँ, ये चार गुणस्थान हैं।
- (घ) वैकियकाययोगमें पहले सात और वैकियमिश्रकाययोगमें पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवाँ और छुठा, ये पाँच गुण्छान हैं।
- (च) श्राहारककाययोगमं छठा श्रोर सातवाँ, ये दो श्रीर श्राहा कमिश्रकाययोगमं केवल छठा गुण्लान है॥ २२॥

त्रस्सन्निसु पढमदुगं, पढमातिलेसासु छच दुसु सत्त । पढमंतिमदुगत्रजया, श्रणहारे मग्गणासु गुणा ॥२३॥

असंज्ञिपु प्रथमिद्रकं, प्रथमित्रेलेश्यासु पट्च द्रयोखित । प्रथमान्तिमिद्रकायतान्यनाहारे मार्गणासु गुणाः ॥ २३ ॥

श्रथं—श्रसंक्षिश्रोमं पहले दो गुण्खान पाये जाते हैं। हुण्ण, नील श्रीर कापोत, इन तीन लेश्याश्रोमं पहले छह गुण्खान श्रीर तेजः श्रीर पद्म, इन दो लेश्याश्रोमं पहले सात गुण्स्थान हैं। श्रना-हारकमार्गणामं पहले दो, अन्तिम दो श्रीर श्रविरतसम्यग्दिए, ये पाँच गुण्खान हैं। इस प्रकार मार्गणाश्रोमें गुण्खानका वर्णन हुआ। । २३॥

भावार्थ-असंबीमें दो गुणस्थान कहे हुए हैं। पहला गुण-स्थान सब प्रकारके असंबियोंको होता है और दूसरा कुछ असंबि-ऑको। ऐसे असंबी, करण-अपर्याप्त एकेन्द्रिय आदि ही हैं; क्योंकि लिध-अपर्याप्त एकेन्द्रिय श्रादिमें कोई जीव सास्वादन-भावसहित श्राकार जन्म श्रह्ण नहीं करता।

कृप्ण, नील श्रौर कापोत, इन तीन लेश्याश्रोमें छह गुण्स्थान माने जाते हैं। इनमेंसे पहले चार गुण्स्थान ऐसे हैं कि जिनकी प्राप्तिके समय श्रौर प्राप्तिके वाद भी उक्त तीन लेश्याएँ होती हैं। परन्तु पाँचवाँ श्रौर छठा, ये दो गुण्स्थान ऐसे नहीं हैं। ये दो गुण्स्थान सम्यक्त्व-मूलक विरतिक्ष हैं, इसलिये इनकी प्राप्ति तेजः श्रादि श्रुभ लेश्या-श्रोंके समय होती हैं; कृष्ण श्रादि श्रश्रभ लेश्याश्रोंके समय नहीं। तो भी प्राप्ति हो जानेके बाद परिणाम-श्रुद्धि कुछ घट जानेपर इन दो गुण्स्थानोंमें श्रश्रभ लेश्याएँ भी श्रा जाती हैं।

कही-कहीं कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्याश्रोमें पहले चार ही गुणस्थान कहे गये हैं, सो प्राप्ति-कालकी अपेद्मासे अर्थात् उक्त तीन लेश्याश्रोंके समय पहले चार गुणस्थानोंके सिवाय श्रन्य कोई गुणस्थान प्राप्त नहीं किया जा सकता।

तेजोलेश्या श्रीर पद्मलेश्यामें पहले सात गुणस्थान माने हुए हैं, सो प्रतिपद्यमान श्रीर पूर्वप्रतिपन्न, दोनोंकी श्रपेत्वासे श्रथात् सात गुणस्थानोंको पानेके समय श्रीर पानेके बाद भी उक्त दो लेश्याएँ रहती हैं।

र---यही बात श्रीमद्रबाहुस्वामीने कही है ---

<sup>&</sup>quot;सम्मत्तसुयं सन्ना,-सु लहइ सुद्धासु तीसु य चरित्त । पुन्वपहिवन्नओ पुण, अन्नयरीए उ लेसाए॥८२२॥"

<sup>—</sup>मावश्यक-निर्यंक्ति, पृ० २३८

श्रर्थात् "नम्यक्तवत्ती प्राप्ति मव लेश्यात्रोंमें होती है, चारित्रकी प्राप्ति पिछली तीन शुद्ध लेश्याश्रोंमें ही होती है। परन्तु चारित्र प्राप्त होनेके बाद छहमेंसे कोई लेश्या था सकती है।"

२—इमकेलिये देखिये, पश्चमग्रह, द्वार १, गा० २० तथा बन्धस्वामित्व, गा० २४ और जीवकारह गा० ५३१।

अनाहारकमार्गणामें पहला, दूसरा, चौथा, तेरहवॉ श्रीर चौदहवाँ, ये पाँच गुणस्थान कहे हुए हैं। इनमेंसे पहले तीन गुणस्थान विग्रहगित-कालीन श्रनाहारक-श्रवस्थाकी श्रपेतासे, तेरहवाँ गुणस्थान केवलिसमुद्धानके तीसरे, चौथे श्रीर पाँचवें समयमें होनेवाली श्रनाहारक-श्रवस्थाकी श्रपेत्तासे। श्रीर चौद्-हवाँ गुणस्थान योग-निरोध-जन्य श्रनाहारक-श्रवस्थाकी श्रपेत्तासे समक्षना चाहिये।

कहीं-कहीं यह लिखा हुआ मिलता है कि तीसरे, वारहवें और तेरहवें, इन तीन गुणस्थानों में मरण नहीं होता, शेप ग्यारह गुणस्थानों उसका संभव है। इसलिये इस जगह यह शहा होती है कि जब उक्त शेप ग्यारह गुणस्थानों में मरणका संभव है, तब विश्रहगितमें पहला, दूसरा और चौथा, ये तीन ही गुणस्थान क्यों माने जाते हैं?

इसका समाधान यह है कि मरणके समय उक्त ग्यारह गुण-स्यानों के पाये जाने का कथन है, सो व्यावहारिक मरणको लेकर (वर्तमान भावका श्रन्तिम समय, जिसमें जीव मरणोन्मुख हो जाता है, उसको लेकर), निश्चय मरणको लेकर नहीं। परभवकी श्रायुका शर्थामक उटय, निश्चय मरण है। उस समय जीव विरति-रिहत होता है। विरतिका सम्यन्य वर्तमान भवके श्रन्तिम समय तक ही है। इसिलिये निश्चय मरण-कालमें श्रर्थात् विग्रहगतिमें पहले, दूसरे श्रीर चौथे गुणस्थानको छोड़कर विरतिवाले पाँचवें मादि श्राठ गुण-स्थानीका संमव ही नहीं है॥ २३॥

## (३)-मार्गणाओं में योग।

[ छइ गायाओंसे । ]

### संबेयरमीसन्नस,-बमोसमण्वहविजव्वियाहारा । जरलं मीसा कम्मण्, इय जोगा कम्ममण्हारे ॥२४॥

सत्येतरिमभासत्यमृत्रमनोवचोधेकुर्विकाहारकाणि । औदारिक मिभाणि कार्मणमिति योगाः कार्मणमनाहारे ॥ २४ ॥

श्रर्थ—सत्य, श्रसत्य, मिश्र (सत्यासत्य) श्रौर श्रसत्यामृप, ये चार भेद मनोयोगके हैं। वचनयोग भी उक्त चार प्रकारका ही है। वैक्रिय, श्राहारक श्रौर श्रौदारिक, ये तोन शुद्ध तथा ये ही तीन मिश्र श्रौर कार्मण, इस तरह सात भेद काययोगके हैं। सब मिलाकर पन्द्रह योग हुए।

अनाहारक-अवस्थामें कार्मणकाययोग ही होता है॥ २४॥

#### मनोयोगके भदोंका स्वरूप:-

भावार्थ—(१) जिस मनोयोगद्वारा वस्तुका यथार्थ स्वरूप विचारा जाय, जैसे:—जीव द्रव्यार्थिकनयसे नित्य श्रौर पर्याया-र्थिकनयसे श्रनित्य है, इत्यादि, वह 'सत्यमनोयोग' है।

- (२) जिस मनोयोगसे वस्तुके स्वरूपका विपरीत चिन्तन हो; जैसे:—जीव एक ही है या नित्य ही है, इत्यादि, वह 'श्रसत्यम-नोयोग' है।
- (३) किसी अंशमें यथार्थ और किसी अंशमें अयथार्थ, ऐसा मिश्रित चिन्तन, जिस मनोयोगकेद्वारा हो, वह 'मिश्रमनोयोग' है। जैसे:—किसी व्यक्तिमें गुण-दोष दोनोंके होते हुए भी उसे सिर्फ

बोषी समभना। इसमें एक अंश मिथ्या है; क्योंकि दोपकी तरह गुण भी दोपरूपसे झयाल किये जाते हैं।

(४) जिस मनोयोगकेद्वारा की जानेवाली कल्पना विधि-निषेधग्रन्य हो, — जो कल्पना, न तो किसी वस्तुका स्थापन ही करती हो
भौर न उत्थापन, वह 'असत्यामृपामनोयोग' है। जैसे: — हे देवदस !
हे इन्द्रक्त! प्रत्यादि। इस फल्पनाका अभिप्राय अन्य कार्यमें व्ययस्यक्तिको सम्योधित करना मात्र है, किसी तस्त्रके स्थापन-उत्थापनका नहीं।

उक्त चार भेर, व्यवहारनयकी अपेतासे हैं, क्योंकि निश्चय-रिष्टिसे स्वका समावेश सत्य और असल, इन दो भेदोंमें ही हो जाता है। अर्थात् जिस मनोयोगमें छल-कपटकी बुद्धि नहीं है, बाहे मिश्र हो या असत्यामृष, उसे 'सत्यमनोयोग' ही समसना बाहिये। इसके विषरीत जिस मनोयोगमें छल-कपटका अश है, वह 'मसत्यमनोयोग' ही है।

#### वचनयोगके भेदोंका स्वरूपः—

(१) जिस 'वचनयोग'केद्वारा वस्तुका यथार्थ स्वरूप स्थापित किया जाय- जैसे.—यह कहना कि जीव सद्रूप भी है श्रीर श्रसद्रूप भी, वह 'सत्यवचनयोग' है।

(२) किसी वस्तुको श्रयथार्थस्पसे सिद्ध फरनेवाला वचन-योग, 'श्रसत्यवचनयोग' है, जैसे —यह कहना कि श्रात्मा कोई चीज

नहीं है या पुराय-पाप कुछ भी नहीं है।

(३) अनेकरूप चस्तुको एकरूप ही प्रतिपादन करनेवाला वचनयोग 'मिश्रवचनयोग' है। जैसे:—आम, नीम आदि अनेक प्रकारके बुलोंके बनको आमका ही घन कहना, इत्यादि।

(४) जो 'वचनयोग' किसी वस्तुके स्थापन-उत्थापनकेलिये

प्रवृत्त नहीं होता, वह 'श्रसत्यामृपवचनयोग' है, जैसे:—िकसीका ध्यान श्रपनी श्रोर खींचनेकेलिये फहना कि हे भोजदत्त! हे मित्रसेन! इत्यादि पद सम्बोधनमात्र हैं, स्थापन-उत्थापन नहीं। वचनयोगके भी मनोयोगकी तरह, तत्त्व-दृष्टिसे सत्य श्रौर श्रसत्य, ये दो ही भेद समभने चाहिये।

#### काययोगके भेदोंका स्वरूपः—

- (१) सिर्फ वैक्रियशरीर केंद्रारा वीर्य-शक्तिका को व्यापार होना है, वह 'वैक्रियकाययोग'। यह योग, देवों तथा नारकोंको पर्याप्त-अव-स्थामें सदा ही होता है। श्रीर मनुष्यों तथा तिर्यञ्चोंको वैक्रियशरीर घारण कर लेनेपर ही होता है। 'वैक्रियशरीर' उस शरीरको कहते हैं, जो कभी एकक्ष्य श्रीर कभी अनेक्ष्य होता है, तथा कभी छोटा, कभी वड़ा, कभी श्राकाश-गामी, कभी स्थ्य श्रीर कभी श्रदश्य होता है। पेसा वैक्रियशरीर, देवों तथा नारकोंको जन्म-समयसे ही प्राप्त होता है; इसलिये वह 'श्रीप गतिक' कहलाता है। मनुष्यों तथा तिर्यञ्चोंका वैक्रियशरीर 'लब्धिप्रत्यय' कहलाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा शरीर, लब्धिके निमित्तसे प्राप्त होता है, जन्मसे नहीं।
- (२) वैकिय और कार्मण तथा वैकिय और औदारिक, इन दो-दो शरीरोंके झारा होनेवाला वीर्य-शक्तिका ज्यापार, 'वैकियिमश्रकाय-योग' है। पहले प्रकारका वैकियिमश्रकाययोग, देवों तथा नारकोंको उत्पक्ति दूसरे समयसे लेकर अपर्याप्त-अवस्था तक रहता है। दूसरे प्रकारका वैकियिमश्रकाययोग, मनुष्यों और तिर्वश्रोंमें तभी पाया जाता है, जब कि वे लिधके सहारेसे वैकियशरीरका आरम्भ 'और परित्याग करते हैं।
- (३) सिर्फ आहारकशरोरकी सहायतासे होनेवाला वीर्ब-शकि-का व्यापार, 'माहारककाययोग' है।

- (४) 'ब्राहारक मिश्रकाययोग' दीय-शक्तिका वह व्यापार है, जो ब्राहारक भीर औटारिक, इन दो शरीरें केटारा होता है। आहारक शरीर धारण करनेके समय, ब्राहारक शरीर और उसका ब्रारम्भ-परित्याग करनेके समय, ब्राहारक मिश्रकाययोग होता है। चतुर्दश-पूर्वधर मुनि, संशय दूर करने, किसी मूच्म विपयको जानने ध्रयवा समृद्धि देखनेके निमित्त, दूसरे नेबमें तीर्थद्वरके पास जानेके लिये विशिष्ट-लिब्धकेटारा ब्राहारक शरीर चनाते हैं।
- (५) श्रोदारिककाययोग, वीर्य-शक्तिका वह व्यापार है, जो सिर्फ श्रोदारिकशरीरसे होता है। यह योग, सब श्रोदारिकशरीरी जीवोंको पर्याप्त-दशामें होता है। जिस शरीरको तीर्यद्गर श्राटि महान पुरुप धारण करते हैं, जिससे मोन श्राप्त दिया जा सकता है, जिसके बननेने भिड़ीके समान थोड़े पुरुलोंकी श्रावश्यकता होती है श्रोर जो मांस-हट्टी श्रोर नस श्रादि श्रवयवींसे पना होता है, वही शरीर, 'श्रोटारिक' कहलाता है।
- (६),वीर्य-शक्तिका जो न्यापार, श्रीवारिक श्रीर कार्मण् इन दोनों गरीरोंकी सहायताने होता है, वह 'श्रीवारिकमिश्रकाययोग' है। यह योग, उत्पत्तिके वृसरे समयसे लेकर श्रपयाप्त-श्रवम्या पर्यन्त सब श्रीदारिकश्ररीरी जीवोंको होता है।
- (७) सिर्फ कार्मण्यरीरकी महतसे घोर्य-शक्तिको जो प्रवृत्ति होती है, यह 'कार्मण्काययोग' है । यह योग, विश्वहगतिमें तथा उत्पत्तिके प्रथम समयमें सय जीवांको होता है । श्रीर केवलिसमुद्धा-तके तीसरे, चौथे श्रीर पाँचवें समयमे केवलीको होता है । 'कार्मण्यरीर' वह है, जा कमे-पुद्रलेंसि चना होता है श्रीर श्रात्माके प्रदेशोंमें इस तरह मिला रहता है, जिल तरह दूधमें पानी । सव शरीरोंकी जड, कार्मण्यरीर ही है श्रर्थात् जब इस शरीरका समूल नाश होता है, तभी संसारका उच्छेद हो जाता है। जीव, नये जनमको

श्रहण करनेकेलिये जब एक खानसे दूसरे खानको जाता है, तब वह इसी शरीरसे वेष्टित रहता है। यह शरीर इतना स्दम है कि वह कपवाला होनेपर भी नेत्र श्रादि इन्द्रियोंका विषय यन नहीं सकता। इसी शरीरको दूसरे दार्शनिक प्रन्थोंमें 'स्दमशरीर' या 'लिइशरीर' कहां है।

यद्यपि तैजस नामका एक श्रीर भी शरीर माना गया है, जो कि खाये हुए श्राहारको पचाता है श्रीर विशिष्ट लिध-धारी तपस्वी, जिसकी सहायतासे तेजोलेश्याका प्रयोग करते है। इसलिये यह श्रद्धा हो सकती है कि कार्मणकाययोगके समान तैजसकाययोग भी मानना श्रावश्यक है।

इस शक्काका समाधान यह है कि तैजसशरीर श्रौर कार्मणशरीर-का सदा साहचर्य रहता है। श्रर्थात् श्रौदारिक श्रादि श्रन्य शरीर, कमी कभी कार्मणशरीरको छोड भी देते हैं, पर तेजसशरीर उसे कभी नहीं छोडता। इसलिये चीर्य-शक्तिका जो ज्यापार, कार्मण-शरीरकेद्वारा होता है, वही नियमसे तैजसशरीरकेद्वारा भी होता रहता है। श्रतः कार्मणकाययोगमें ही तेजसकाययोगका समावेश हो जाता है, इसलिये उसको जुदा नहीं गिना है।

# श्राठ मार्गणाश्रोंमें योगका विचार:—

कपर जिन पन्द्रह योगोंका विचार किया गया है, उनमेंसे कार्म-गुकाययोग ही ऐसा है, जो अनाहारक-अवस्थामें पाया जाता है। श्रोष चौद्ह योग, आहारक-अवस्थामें ही होते हैं। यह नियम नहीं है कि अनाहारक-अवस्थामें कार्मणकाययोग होता ही है; क्योंकि चौद्हवें गुणस्थानमें अनाहारक-अवस्था होनेपर भी किसी तरहका

१—"उक्तस्य सूक्ष्मशरीरस्य स्वरूपमाह्—"सप्तदशैकं लिङ्गम्।" —सांस्यदर्शन-भ०३, स्०१

योग नहीं होता। यह भी नियम नहीं है कि कार्मण्काययोगके समय,
ग्रनाहारक-ग्रवस्था ग्रवश्य होती है; क्योंकि उत्पत्ति-क्त्णमें कार्मण्काययोग होनेपर भी जीत्र, ग्रनाहारक नहीं होता, यिक वह, उसी
योगकेद्वारा ग्राहार लेता है। परन्तु यह तो नियम ही है कि जब
जीवकी ग्रनाहारक-श्रवस्था होती है, तय कार्मण्काययोगके सियाय
ग्रन्य योग होता ही नहीं। इसीसे श्रनाहारक-मार्गणामें एक मात्र
कार्मण्काययोग माना गया है॥ २४॥

नरगइपणिंदितसतणु,-अचक्खुनरनपुकसायसंमदुगे । संनिष्ठलेसाहारग,-भवमहसुआंहिद्दुगे सब्वे ॥२५॥

नरगतिपञ्चोन्द्रयत्रसतन्यचक्षुर्नरम्पुं १ कर पायसम्यक्त्यदिके । संजिपह्ले स्यास्यक्त्यदिके । संजिपह्ले स्यास्यक्त्याहारक पन्यमितिश्चुताव विदिक्ते सर्वे ॥ २५ ॥

श्रर्थ—मनुष्यगित, पञ्चेन्द्रियजाति,त्रसकाय, काययोग, श्रचनु-र्द्शन, पुरुपनेट, नपुंसकवेद, चार कपाय, ज्ञायिक तथा ज्ञायोपश-मिक, ये दो सम्यक्त्व, संग्नी, छह लेश्यापॅ, श्राहारक, भव्य, मतिज्ञान श्रुतश्रान श्रौर श्रवधि-द्विक, इन छुज्योस मार्गणाश्रोमं सव —पन्द्रहॉ-योग होते हैं॥ २५॥

भावार्थ—उपर्युक्त छुन्त्रीस मार्गणात्रोंमें पन्द्रह योग इसिलये कहे गये हैं कि इन सब मार्गणात्रोंका सम्बन्ध मनुष्यपर्यायके साथ है और मनुष्यपर्यायमें सब योगोंका सम्भव है।

, यद्यपि कहीं-कहीं यह कथन मिलता है कि आहारकमार्गणामें कर्मणयोग नहीं होता, शेप चौदह योग होते हैं। किन्तु वह युक्ति-सक्तत नहीं जान पड़ता; क्योंकि जन्मके प्रथम समयमें, कार्मण-बोगके सिवाय अन्य किसो योगका सम्भव नहीं है। इसलिये उस समय, कार्मणयोगके हारा ही आहारकत्व घटाया जा सकता है।

जन्मके मथम समयमें जो भाहार किया जाता है,उसमें युहामाख

पुद्गल ही साधन होते हैं; इसिलये उस समय, कार्मणकाययोग मान-नेकी ज़रूरत नहीं है। ऐसी शङ्का करना व्यर्थ है। क्योंकि प्रथम समयमें, त्राहारकपसे प्रहण किये हुए पुद्गल उसी समय शरीर-रूपमें परिण्त होकर दूसरे समयमें त्राहार लेनेमें साधन वन सकते हैं, पर अपने प्रहणमें आप साधन नहीं वन सकते॥ २५॥

तिरिहात्थित्रजयसासण्,-श्रनाण्डवसमश्रमव्वामच्छेसु। तेराहारहुगुण्या, ते उरलदुगुण सुरनरए॥ २६॥

तिर्यक्रव्ययतसासादनाज्ञानोपश्चमाभन्यामध्यात्वेषु । त्रथोदशाहारकद्विकोनास्त औदारिकद्विकोनाः सुरेनरके ॥ २६ ॥

अर्थ—तिर्यञ्चगति, स्त्रीवेद, श्रविरति, साखादन, तीन श्रवान, उपशमसम्यक्त्व, श्रभव्य श्रीर मिथ्यात्व, इन दस मार्गणाश्रीमें श्राहारक-द्विकके सिवाय तेरह योग होते हैं। देवगति श्रीर नरक-गतिमें उक्त तेरहमें से श्रीदारिक-द्विकके सिवाय शेप ग्यारह योग होते हैं॥ २६॥

मावार्थ—तिर्यञ्चगित श्रादि उपर्युक्त दस मार्गणाश्रोमें श्राहा-रक-द्विकके सिवाय शेप सव योग होते हैं। इनमेंसे स्त्रीवेद श्रोर उपश्मसम्यक्त्वको छोड़कर शेप श्राठ मार्गणाश्रोमें श्राहारकयोग न होनेका कारण सर्वविरितका श्रभाव ही है। स्त्रीवेदमें सर्वविरितका संभव होनेपर भी श्राहारकयोग न होनेका कारण स्त्रीजातिको दृष्टिवादं—जिसमें चौदह पूर्व हैं—पढ़नेका निषेध है। उपश्मस-म्यक्त्वमें सर्वविरितका संभव है तथापि उसमें श्राहारकयोग न माननेका कारण यह है कि उपश्मसम्यक्त्वो श्राहारकलिधका श्रयोग नहीं करते।

१-देखिये, परिशिष्ट 'त।

तिर्यञ्चगतिमें तेरह योग कहे गये हैं। इनमेंसे चार मनोयोग, चार चचनयोग और एक औदारिककाययोग, इस तरहसे ये नौ योग पर्याप्त-श्चवस्थामें होते हैं। वैक्रियकाययोग और वैक्रियमिश्नकाययोग पर्याप्त-श्चवस्थामें होते हैं सही: पर सब तिर्यञ्चोंको नहीं; किन्तु वैक्रिय-लिधके यलसे वैक्रियशरीर बनानेवाले कुछ तिर्यञ्चोंको ही। कार्मण् और श्रोटारिकमिश्र, ये दो योग, तिर्यञ्चोंको श्चपर्याप्त-श्चवस्थामें ही होते हैं।

स्त्रीवेद्में तेरह योगांका संभव इस प्रकार है:—मनके चार, वचनके चार, टो वेक्रिय श्रौर एक श्रौदारिक, ये ग्यारह योग मनुष्य-तिर्यञ्च-स्त्रीको पर्याप्त-श्रवस्थामें, वेक्रियमिश्रकाययोग देव-स्त्रीको श्रपर्याप्त-श्रवस्थामें, श्रौदारिकमिश्रकाययोग मनुष्य-तिर्यञ्च-स्त्रीको श्रपर्याप्त-श्रवस्थामें श्रौर कार्मणकाययोग पर्याप्त-मनुष्य-स्त्रीको केवलिसमुद्धात-श्रवस्थामें होता है।

श्रविरित, सम्यग्दृष्टि, साखादन, तीन श्रश्नान, श्रभन्य और मिथ्यात्व, इन सात मार्गणाश्रोमें चार मनके, चार वचनके, श्रौदा-रिक श्रौर वैक्रिय, ये दस योग पर्याप्त-श्रवस्थामें होते हैं। कार्मण-काययोग विश्रह्मतिमें तथा उत्पत्तिके प्रथम च्लमें होता है। श्रौदा-रिकमिश्र श्रौर वैक्रियमिश्र, ये दो योग श्रपर्याप्त-श्रवस्थामें होते हैं।

<sup>2—</sup>सीवेदका समलब इम जगह इत्यखोवेदमे हा है। वयोंकि उमीमें आहारकयोगका समाय घट मक्ता है। भावन्तीवेदमें तो आहारकयोगका ममय है अर्थाद जो द्रव्यमे पुरुष होकर भावन्तीवेदका अनुसय करता है, वह भी आहारकयोगवाला होगा है। इसी तरह आगे उप-योगिधिकारमें जहाँ वेदमें शारह उपयोग करे हैं, वहाँ भी वेदका मतलव इव्यवेदमे ही है। ववोंकि हाथिक-अपयोग भाववेदरिनको ही होगे हैं, इमलिये भाववेदमें वारह उपयोग नहीं घट मक्ते। इसमें उलटा, गुगग्यान-अधिकारमें वेदका मतलब भाववेदसे ही है, पर्योक्ति वेदमें नी गुण्यान करें हुए ई, मो मानवेदमें ही घट मक्ते ई, इव्यवेद नी चौदहवें गुणस्थान पर्यन्त रहता है।

उपश्रमसम्बक्त्वमें चार मनके, चार वचनके, श्रीदारिक श्रौर वैक्रिय, ये दस योग पर्याप्त-श्रवस्थामें पाये जाते हैं। कार्मण श्रीर वैक्रियमिश्र, ये दो योग श्रपर्याप्त-श्रवस्थामें देवींकी श्रपेचासे समभने चाहिये, फ्यांकि जिनका यह मत है कि उपशमश्रेणिसे गिरने-वाले जीव मरकर श्रनुत्तरविमानमें उपशमसम्यक्त्वसहित जन्म होते हैं, उनके मतसे अपर्याप्त देवोंमें उपशमसम्यक्तको समय उक्त दोनों योग पाये जाते हैं । उपशमसम्यक्त्वमें श्रीदारिकमिश्रयोग गिना है, सो सैद्धान्तिक मतके श्रनुसार, कार्मग्रन्थिक मतके श्रनुसार नहीं, क्योंकि कार्मश्रन्थिक मतसे पर्यात-श्रवस्थामें केवलीके सिवाय अन्य किसीको वह योग नहीं होता। अपर्याप्त-श्रवस्थामें मनुष्य तथा तिर्यञ्चको होता है सही, पर उन्हें उस अवस्थामें किसी तरहका उपशमसम्यक्त्व नही होता । सैद्धान्तिक मतसे उपशम-सम्यक्त्वमें श्रीशरिकमिश्रयोग घट सकता है, व्योकि सेद्धान्तिक विद्वान् वैक्रियशरीरकी रचनाके समय वैक्रियमिश्रयोग न मानकर श्रौदारिकमिश्रयोगं मानते है, इसलिये वह योग, श्रन्थि-भेद-जन्य उपशमसम्यक्तववाले वैक्रियलव्धि-संपन्न मनुष्यमें वैक्रियशरीरकी रचनाके समय पाया जा सकता है।

देवगित श्रौर नरकगितमें विरित न होनेसे दो श्राहारकयोगींका सम्मव नहीं है तथा श्रौदारिकशरीर न होनेसे दो 'श्रौदारिकयोगींका संभव नहीं है। इसिलये इन चार योगोंके सिवाय शेष ग्यारह योग उक्त दो गितयोंमें कहे गये हैं; सो यथासम्भव विचार लेना चाहिये॥ २६॥

१—यह मत स्वय अन्यकारने ही आगेकी ४६वीं गाषामें इस अंशते निदंह किया है—

("विचव्वगाहारगे उरस्रसिस्सं"

#### कम्मुरलदुगं थावरि, ते सविज्ञव्वहुग पंच इगि पवणे। छ असंनि चरमवह्जुय, ते विज्वहुगूण चज विगक्ते॥२७॥

कार्मणीदारिकद्विकं स्थावरे, ते सनैक्रियद्विकाः पञ्चेकरिमन् पवने । पडसिन्यन्ति चरमवचोयुतास्ते वैक्रियद्विकोनाश्चत्वारो विकले ॥१७॥

श्रर्थ—स्यावरकायमें, कार्मण तथा श्रोदारिक-द्विक, ये तीन योग होते हैं। एकेन्द्रियजाति श्रोर वायुकायमें उक्त तीन तथा वैकिय-द्विक, ये कुल पाँच योग होते हैं। श्रसंक्षीमें उक्त पाँचश्रोर चरम वचनयोग (श्रसत्यामृपावचन) कुल छह योग होते हैं। विकलेन्द्रियमें उक्त छह-मेंसे वैक्रिय-द्विकको घटाकर शेष चार (कार्मण, श्रोदारिकमिश्र, श्रोदारिक श्रीर श्रसत्यामृषावचन) योग होते हैं॥ २७॥

भावार्थ—स्थावरकायमें तीन योग कहे गये हैं, सो वायुकायके सिवाय अन्य चार प्रकारके स्थावरों समभाना चाहिये। क्यों कि वायुकायमें औरभी दो योगोंका संभव है। तीन योगोंमेंसे कार्मणकाय-योग, विग्रहगतिमें तथा उत्पत्ति-समयमें, श्रीदारिकमिश्रकाययोग, उत्पत्ति-समयको छोड़कर शेष अपर्याप्त-कालमें श्रीर श्रीदारिक-काययोग, पर्याप्त-अवस्थामें समभना चाहिये।

एकेन्द्रियजातिमें, वायुकायके जीव भी श्रा जाते हैं। इसलिये उसमें तीन योगोंके श्रतिरिक्त, दो वैक्रियदोगं मानकर पाँच बोग कहे हैं।

वायुकायमें अन्यस्थानोंकी तरह कार्मण आदि तीन योग पाये जाते हैं; पर इनके सिवाय और भी दो योग (वैक्रिय और वैक्रियमिअ) होते हैं। इसीसे उसमें पाँच योग माने गये हैं। वायुकार्यमें पर्याप्त वादर

१---यही बात प्रशावना-म्बूॉयॉर्ने कही हुई है.---

जीव, वैक्रियलिध-संपन्न होते हैं, वे ही वैक्रिय-द्विकके अधिकारी है, सब नहीं। वैक्रियशरीर बनाते समय, वैक्रियमिश्रकाययोग और बना चुकनेके बाद उसे धारण करते समय वैक्रियकाययोग होता है।

असंज्ञीमें छह योग कहे गये हैं। इनमेंसे पाँच योग तो वायुकाय-की अपेतासे, क्योंकि सभी एकेन्द्रिय असंज्ञी ही हैं। छठा असत्या-मृपावचनयोग, हीन्द्रिय आदिकी अपेतासे, क्योंकि हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और संमूर्ण्छिमपञ्चेन्द्रिय, ये सभी असंज्ञी हैं। द्रोन्द्रिय आदि असंज्ञी जीव, भाषालिध-युक्त होते हैं: इसलिये उनमें असत्यामृपावचनयोग होता है।

विकलेन्द्रियमें चार योग कहे गये हैं. वर्गोकि वे, वैक्रियलिध-संपन्न न होनेके कारण वैक्रियशरीर नहीं वना सकते। इसलिये उनमें श्रसन्नीसम्बन्धी छह योगोंमेंसे वैक्रिय-द्विक नहीं होता॥ २०॥

कम्मुरत्मीसविणु मण,-वइसमइयद्येयचक्खुमणनाणे। उरत्तदुगकम्मपढमं,-तिममणवइ केवत्तदुगांमि॥ २८॥

कमैंदि।रिकमिश्र विना मनोवचस्थामायिकच्छेदचक्षुर्मनोजाने । औदारिक द्विककर्मप्रथमान्तिममने।वचः केवलद्विने ॥ २८ ॥

श्रर्थ-मनोयोग, वचनयोग, सामायिकचारित्र, छेदोपस्थाप-नीयचारित्र, चचुर्दर्शन श्रौर मनःपर्यायज्ञान, इन छह मार्गणाश्रौमें

"तिण्हं ताव रासीणं, वेषिविश्वस्त चेव नित्थ । वादरपज्जताणं पि, संखेज्जइ भागस्स ति ॥"

—पत्रसम्रह-द्वार १ की टीकामें प्रमाणरूपसे उद्धृत।

अर्थात्—"अपयौत तथा पर्याप्त सूच्य और अपर्याप्त नादर, इन तौन प्रकारके वायुक्त-यिकोंमें तो वैक्रियलिथ है ही नहीं। पर्याप्त बादर वायुकायमें है, परन्तु वह सबमें नहीं, सिर्फ उसके सख्यातवें मागमें ही है।" कार्मण तथा भौदारिकमिश्रको छोड़कर तेरह योग होते हैं। केवल-द्विकमें भौदारिक-द्विक, कार्मण, प्रथम तथा अन्तिम मनोयोग (सत्य तथा भसत्यासृपामनोयोग) और प्रथम तथा अन्तिम वचनयोग (सत्य तथा श्रसत्यासृपावचनयोग), ये सात योग होते हैं॥ २=॥

भावार्थ—मनोयोग आदि उपर्युक्त छह मार्गणाएँ पर्याप्त-अव-स्थामें ही पायी जाती हैं। इसिलिये इनमें कार्मण तथा औदारिक-मिश्र, ये अपर्याप्त-श्रवस्था-भावी दो योग, नहीं होते। केवलीको केविलसमुद्धातमें ये योग होते हैं। इसिलिये यद्यपि पर्याप्त-श्रव-स्थामें भी इनका संभव है तथापि यह जानना चाहिये कि केविल-समुद्धातमें जब कि ये योग होते हैं, मनोयोग श्रादि उपर्युक्त छहमेंसे कोई भी मार्गणा नहीं होती। इसीसे इन छह मार्गणाओं उक्त दो योगके सिवाय, शेष तेरह योग कहे गये हैं।

केवल-द्विकमें श्रीदारिक-द्विक श्रादि सात योग कहे गये हैं, सो इस प्रकार:—सयोगीकेवलीको, श्रीदारिककाययोग सदा ही रहता है, सिर्फ केविलसमुद्घातके मध्यवर्ती छह समयोंमें नहीं होता। श्रीदा-रिकमिश्रकाययोग, केविलसमुद्धातके दूसरे, छठे श्रीर सातवें समयमें तथा कार्मणकाययोग तीसरे, चौथे श्रीर पाँचवें समयमें होता है। दो वचनयोग, देशना देनेके समय होते हैं श्रीर दो मनोयोग किसीके प्रश्नका मनसे उत्तर देनेके समय। मनसे उत्तर देनेका मतलव यह है कि जब कोई श्रनुत्तरिवमानवासी देव या मनःपर्यायश्वानी श्रपने स्थानमें रहकर मनसे ही केवलीको प्रश्न करते हैं, तब उनके प्रश्नको केवलशानसे जानकर केवली मगवान उसका उत्तर मनसे ही देते हैं। श्रर्थात् मनोद्रव्यंको प्रहणकर उसकी ऐसी रचना करते हैं कि

**१**—देखिये, परिशिष्ट 'व ।'

२--गोम्मटसार-त्रीवकाण्डकी २२८वीं गायामें भी केवलीको द्रव्यमनका सम्बन्ध माना है।

जिसको श्रवधिक्षान या मनःपर्यायक्षानकेद्वारा देखकर प्रश्नकर्ता केवली भगवान्के दिये हुए उत्तरको श्रव्यमानद्वारा जान लेते हैं। यद्यपि मनोद्रव्य वष्टुत सूदम है तथापि श्रवधिक्षान श्रोर मनःपर्या-यक्षानमें उसका प्रत्यत्व श्रान कर लेनेकी श्रक्ति है। जैसे कोई मानस-शास्त्रक्त किसीके चेहरेपर होनेवाले सूच्म परिवर्तनोंको देखकर उसके मनो-गत-भावको श्रव्यमानद्वारा जान लेता है, वैसे ही ध्रवधिक्षानी या मनःपर्यायक्षानी मनोद्रव्यकी रचनाको सात्तात् देखकर श्रव्यमानद्वारा यह जान लेते हैं कि इस प्रकारको मनो-रचनाकेद्वारा श्रमुक श्रर्थका हो चिन्तन किया हुश्रा होना चाहिये॥ २०॥

मणवइउरला परिहा,-रि सुहुमि नव ते उ मीसि सविउव्वा। देसे सविउव्विहुगा, सकम्मुरलमीस श्रहखाए॥ २६॥

मनीवच औदारिकाणि परिहारे सूक्ष्मे नव ते तु मिश्रे सर्वेकियाः । देशे सर्वेकियद्विकाः, सकार्भणौदारिकमिश्राः यथाख्याते ॥१९॥

श्रर्थ—परिहारविशुद्ध श्रौर स्वासम्परायचारित्रमें मनके चार, वचनके चार श्रौर एक श्रौदारिक, ये नौ योग होते हैं। मिश्रमें (सम्यग्मिण्यादृष्टिमें) उक्त नौ तथा एक वैकिय, कुल दस योग होते हैं। देशविरतिमें उक्त नौ तथा वैकिय-द्विक, कुल ग्यारह योग होते हैं। यथाख्यातचारित्रमें चार मनके, चार वचनके, कार्मण श्रौर श्रौदारिक द्विक, ये ग्यारह योग होते हैं॥ २६॥

भावार्थ—कार्मण श्रौर श्रौदारिकमिश्र, ये दो योग छुझस्थकेलिये श्रपर्याप्त-श्रवस्था-भावी हैं, किन्तु चारित्र कोई भी श्रपर्याप्तश्रवस्थामें नहीं होता। वैक्रिय श्रौर वैक्रियमिश्र, ये दो योग वैक्रियलिधका प्रयोग करनेवाले ही मनुष्यको होते हैं। परन्तु परिहारविश्रुद्ध या सूचमसम्परायचारित्रवाला कभी वैक्रियलिधका प्रयोग
नहीं करता। श्राहारक श्रौर श्राहारकमिश्र, ये दो योग चतुर्दश-

पूर्व-धर प्रमत्त मुनिको हो होते हैं: किन्तु परिहारविशुद्धचारित्रका अधिकारी कुछ-कम दस पूर्वका हो पाठी होता है श्रीर स्दमसंपराय-चारित्रवाला चतुर्दश-पूर्व-धर होनेपर भी अप्रमत्त ही होता है; इस कारण परिहारविशुद्ध श्रीर स्दमसंपरायमें कार्मण, श्रोदारिकमिश्र, वैकिय, वैकियमिश्र, श्राहारक श्रीर श्राहारकमिश्र, ये छह योग नहीं होते, श्रेप नौ होते हैं।

मिश्रसम्यक्त्वके समय मृत्यु नहीं होती। इस कारण अपर्याप्त-अवस्थामें वह सम्यक्त्व नहीं पाया जाता। इसीसे उसमें कार्मण, औदारिक मिश्र और वैक्रियमिश्र, ये अपर्याप्त-अवस्था-भावी तीन योग नहीं होते। तथा मिश्रसम्यक्त्वके समय चौदह पूर्वके धानका संभव न होनेके कारण दो आहारकयोग नहीं होते। इस प्रकार कार्मण आदि उक्त पाँच योगोंको छोड़कर शेप दस योग मिश्रसम्यक्त्वमें होते हैं।

इस जगह यह शद्धा होती है कि मिश्रसम्यक्त्वमें अपर्याप्त-श्रव-स्था-भावी वैकियमिश्रयोग नहीं माना जाता, सो तो ठीक है; परन्तु वैकियलिश्वका प्रयोग करते समय मनुष्य और तिर्यञ्चको पर्याप्त-श्रवस्थामें जो वैकियमिश्रयोग होता है, वह मिश्रसम्यक्त्वमें क्यों नहीं माना जाता? इसका समाधान इतना ही दिया जाता है कि मिश्रसम्यक्त्व और लिध-जन्य वैकियमिश्रयोग, ये दोनों पर्याप्त-अवस्था-भावी हैं; विन्तु इनका साहचर्य नहीं होता। श्रर्थात् मिश्र-सम्यक्त्वके समय लिधका प्रयोग न किये जानेके कारण वैकिय-मिश्रकाययोग नहीं होता।

वतधारी श्रावक, चतुर्दश-पूर्वी श्रीर अपर्याप्त नहीं होता; इस कारण देशविरतिमें दो श्राहारकश्रीर अपर्याप्त-श्रवस्था-भावी कार्मण श्रीर श्रादारिकमिश्र, इन चारके सिवाय श्रेप ग्यारह योग माने जाते हैं। ग्यारहमें वैकिय श्रीर वैकियमिश्र, ये दो योग गिने इस हैं, सो इसलिये कि 'ग्रम्बड' श्रादि श्रावकद्वारा वैकियलिधसे वैकिय-शरीर बनाये जानेकी बात शास्त्रमें प्रसिद्ध है।

यथाख्यातचारित्रवाला अप्रमत्त ही होता है, इसलिये उस चारित्रमें दो वैक्रिय और दो आहारक, ये प्रमाद-सहचारी चार योग नहीं होते, शेप ग्यारह होते हैं। ग्यारहमें कार्मण और श्रोदा-रिकमिश्र, ये दो योग गिने गये हैं, सो केवलिसमुद्धात की श्रपेत्तासे। केवलिसमुद्धातके दूसरे, छुठे और सातर्वे समयमें श्रोदारिकमिश्र और तीसरे, चौथे श्रीर पाँचवें समयमें कार्मण्योग होता है ॥२६॥



१-देखिये, भीपपातिक पृ० ६६।

२--देखिये, परिशिष्ट 'द।'

# (४)-मार्गणाओं में उपयोग ।

[छइ गायाओं हे ।]

ति अनाण नाण पण चड,दंसण वार जियलक्खणुवश्रोगा। विणुमणनाणदुकेवल, नव सुरतिरिनिरयश्रजएसु ॥३०॥

त्रीण्यज्ञानानि शानानि पञ्च चत्वारि,दर्शनानि द्वादश जीवकक्षणमुपयोगाः। विना मनोज्ञानदिकेवलं, नव सुरतियंद्निरयायतेषु॥ ३०॥

श्चर्य—तीन श्रवान, पाँच ज्ञान और चार दर्शन ये वारह उप-योग हैं, जो जीवके लक्षण है। इनमेंसे मनःपर्यायकान और केवल-द्विक, इन तीनके सिवाय शेप नौ उपयोग देवगति, तिर्यञ्च-गति, नरकगति और श्रविरतमें पाये जाते हैं॥ ३०॥

भावार्थ—िकसी वस्तुका लज्ञण, उसका श्रसाधारण धर्म है; क्योंकि लज्ञणका उद्देश्य, लन्यको श्रन्य वस्तुओंसे भिन्न वतलाना है; जो असाधारण धर्ममें ही घट सकता है। उपयोग, जीवके श्रसाधा-रण (सास) धर्म हैं श्रीर श्रजीवसे उसकी भिन्नताको दरसाते हैं; इसी कारण वे जीवके लज्ञण कहे जाते हैं।

मनःपर्याय श्रोर क्षेवल द्विक, ये तीन उपयोग सर्वविरति-सापेत्त हैं: परन्तु देवगति, निर्यञ्चगति, नरकगति श्रोर श्रविरति, इन चार मार्गणाश्रोमें सर्वविरितका संमव नहीं है; इस कारण इनमें तीन उपयोगींको छोड़कर शेप नी उपयोग माने जाते हैं।

अविरितवालों में से शुद्ध सम्यक्त्वीको तीन झान, तीन दर्शन, ये छुद्द उपयोग और श्रेष सबको तीन अझान और दो दर्शन, ये पाँच उपयोग समसने चाहिये॥ ३०॥

### तसजोयवेयसुक्का,-हारनरपर्णिद्संनिभवि सब्वे। नयणेयरपण्लेसा,-कसाइ द्स केवलदुग्णा॥३१॥

त्रसयोगवेदशुक्लाहारकनरपञ्चेन्द्रियसज्ञिभव्ये सर्वे । नयनेतरपञ्चलेश्याकषाये दश केवलद्विकानाः ॥ ३१ ॥

श्रथं—श्रसकाय, तीन योग, तीन वेद, श्रुक्कलेश्या, श्राहारक, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, संशी श्रौर भन्य, इन तेरह मार्गणाश्रोमें सब उपयोग होते हैं। चजुर्दर्शन, श्रचजुर्दर्शन, श्रुक्कके सिवाय शेष पाँच लेश्यापँ श्रौर चार कषाय, इन ग्यारह मार्गणाश्रोमें केवल-द्विक-को छोड़कर शेष दस उपयोग पाये जाते हैं॥ ३१॥

भावार्थ—त्रसकाय श्रादि उपर्युक्त तेरह मार्गणाश्रोमेंसे योग, शुक्कलेश्या श्रोर श्राहारकत्व, ये तीन मार्गणाएँ तेरहवें गुणस्थान पर्यन्त श्रोर शेष दस, चौदहवें गुणस्थान पर्यन्त पायी जाती हैं; इसलिये इन सबमें बारह उपयोग माने जाते है। चौदहवें गुणस्थान पर्यन्त वेद पाये जानेका मतलव, द्रव्यवेदसे है; क्योंकि भाववेद तो नौवें गुणस्थान तक ही रहता है।

चर्जुर्दर्शन श्रीर श्रचजुर्द्शन, ये दो बारहवें गुण्स्थान पर्यन्त, कृष्ण-श्रादि तीन लेश्याएँ छठे गुण्स्थान पर्यन्त, तेजः-पद्म, दो लेश्याएँ सातवें गुण्स्थान पर्यन्त श्रीर कषायोदय श्रधिकसे श्रधिक दसवें गुण्स्थान पर्यन्त पाया जाता है; इस कारण चजुर्दर्शन श्रादि उक्त ग्यारह मार्गणाश्रोमें केवल-द्विकके सिवाय शेष दस उपयोग होते हैं॥ ३१॥

चडरिंदिश्रसंनि हुश्रना,-णदंसण इगिवितिथावरि श्रचक्खु। तिश्रनाण दंसणहुगं, श्रनाणतिगद्यभवि मिच्छुदुगे॥३२॥ चतुरिान्द्रयासंत्रिानं द्वयज्ञानदर्शनमेकद्वित्रस्यावरेऽचक्षुः । ज्यज्ञान दर्शनद्विकमञ्चानत्रिकाभन्ये मिष्यात्वद्विके ॥ ३२ ॥

श्रर्थ—चतुरिन्द्रिय श्रीर श्रसंक्षि-पश्चेन्द्रियमें मित श्रीर श्रुत दो श्रमान तथा चचुः श्रीर श्रचचुः दो दर्शन, कुल चार उपयोग होते हैं। एकेन्द्रिय, द्रीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय श्रीर पाँच प्रकारके स्थावरमें उक्त चारमें चचुर्द्शनके सिवाय, श्रेप तीन उपयोग होते हैं। तीन श्रमान, श्रभव्य, श्रीर मिथ्यात्व-द्विक (मिथ्यात्व तथा सासादन), इन छह मार्गणाश्रोंमें तीन श्रमान श्रीर दो दर्शन, कुल पाँच उपयोग होते हैं।। :२।।

भावार्थ—चतुरिन्द्रिय श्रौर श्रसंकि-पञ्चेन्द्रियमें विभद्गकान प्राप्त करनेकी योग्यना नहीं है तथा उनमें सम्यक्त्व न होनेके कारण, सम्य-क्त्वके सहचारी पाँच बान श्रौर श्रविध श्रौर केवल दो दर्शन, ये सात उपयोग नहीं होते, इस तरह कुल श्राठके सिवाय शेप चार उपयोग होते हैं।

एकेन्द्रिय श्रादि उपर्युक्त श्राठ मार्गणाश्रोमें नेत्र न होनेके कारण च जुर्द्शन श्रीर सम्यक्त्य न होनेके कारण पाँच ज्ञान तथा श्रवधि श्रीर केवल, ये दो दर्शन श्रीर तथाविश्व योग्यता न होनेके कारण विभक्षज्ञान, इस तरह कुल नौ उपयोग नहीं होते, शेप तीन होते हैं।

श्रज्ञान-त्रिक भादि उपर्युक्त छह मार्गणाश्रोमें सम्यक्त्व तथा विरति नहीं है, इसलिये उनमें पाँच ज्ञान श्रोर श्रवधि-केवल, ये दो दर्शन, इन सातके सिवाय शेप पाँच उपयोग होते हैं।

सिद्धान्ती, विभक्कानीमें श्रवधिदर्शन मानते हैं श्रौर सास्त्रादन-गुणस्थानमें श्रवान न मानकर ज्ञान ही मानते हैं; इसलिये इस जगह अज्ञान-त्रिक श्रादि छह मार्गणाश्रीमें श्रवधिदर्शन नहीं माना है श्रौर

१—खुलाहेकेलिये २१वीं तथा ४६वीं गायाका टिप्पण देखना चाहिये।

सास्वादनमार्गणामें ज्ञान नहीं माना है, सो कार्मप्रन्थिक मतके श्रजुसार समभाना चाहिये॥ ३२॥

केवलदुगे नियदुगं, नव तिश्रनाण विणु खड्यअहखाये। दंसणनाणतिगं दे,-सि मीसि श्रन्नाणमीसं तं॥ ३३॥

केवलिहिके निजिहिकं, नव त्र्यज्ञान विता क्षायिकयथाख्याते । दर्शनज्ञानित्रक देशे मिश्रेऽज्ञानिमश्रं तत् ॥३३॥

धर्थ—केवल-द्विकमें निज-द्विक (केवलकान ग्रौर केवलदर्शन) दो ही उपयोग हैं। ज्ञायिकसम्यक्त ग्रौर यथाख्यातचारित्रमें तीन अक्षानको छोड़, शेष नौ उपयोग होते हैं। देशविरतिमें तीन श्लान श्रौर तीन दर्शन, ये छह उपयोग होते हैं। मिश्र-दिष्टमें वही उपयोग श्रक्षान-मिश्रित होते हैं॥३३॥

भावार्थ-केवल-द्विकमें केवलक्षान श्रीर केवलदर्शन दो ही उपयोग माने जानेका कारण यह है कि मतिक्षान श्रादि शेष दस छाग्नस्थिक उपयोग, केवलीको नहीं होते।

हायिकसम्यक्तके समय, मिथ्यात्वका श्रमाव ही होता है। यथास्यातचारित्रके समय, ग्यारहवें गुण्स्थानमें मिथ्यात्व भी है, पर सिर्फ सत्तागत, उदयमान नहीं; इस कारण इन दो मार्गणाश्रोमें मिथ्यात्वोदय-सहमावी तीन श्रकान नहीं होते.। शेष नौ उपयोग होते हैं। सो इस प्रकार:—उक्त दो मार्गणाश्रोमें छुन्नस्थ-श्रवस्थामें पहले चार झान तथा तीन दर्शन, ये सात उपयोग श्रौर केवलि-श्रवस्थामें केवलझान श्रौर केवलदर्शन, ये दो उपयोग।

देशविरतिमें, मिथ्यात्वका उदय न होनेके कारण तीन श्रज्ञान/ नहीं होते और सर्वविरतिकी अपेक्षा रखनेवाले मनःपर्यायक्षान और

१---यही मत गोम्मटमार-जीवकाएडकी ७०४वीं गाथामें उल्लिखित है।

केवल-द्विक, ये तीन उपयोग भी नहीं होते, शेष छह होते हैं। छहमें श्रवधि-द्विकका परिगणन इसिलये किया गया है कि श्रावकोंको श्रवधि-उपयोगका वर्णन, शास्त्रमें मिलता है।

मिश्र-दृष्टिमें छह उपयोग वही होते हैं, जो देशविरितमें, पर विशेषता इतनी है कि मिश्र-दृष्टिमें तीन ज्ञान, मिश्रित होते हैं, शुद्ध नहीं श्रर्थात् मितिज्ञान, मिति-श्रज्ञान-मिश्रित, श्रुतज्ञान, श्रुत-श्रज्ञान-मिश्रित और अवधिज्ञान, विभद्गज्ञान-मिश्रित होता है। मिश्रितता इसलिये मानी जाती है कि मिश्र-दृष्टिगुण्स्थानके समय श्रद्ध-विशुद्ध दर्शनमोहनीय-पुजका उदय होनेके कारण परिणाम कुछ शुद्ध और कुछ श्रश्च श्रथात् मिश्र होते हैं। शुद्धिकी श्रपेलासे मिति श्रादिको ज्ञान और श्रश्चिकी श्रपेलासे श्रज्ञान कहा जाता है।

गुणस्थानमें श्रवधिदर्शनका सम्बन्ध विचारनेवाले कार्मश्रन्थिक पद्म दो हैं। पहला चौथे श्रादि नौ गुणस्थानों में श्रवधिदर्शन मानता है, जो २१वीं गा॰में निर्दिष्ट है। दुसरा पद्म, तीसरे गुणस्थानमें भी श्रवधिदर्शन मानता है, जो ४०वीं गाथामें निर्दिष्ट है। इस जगह दूसरे पद्मको लेकर ही मिश्र दृष्टिके उपयोगों में श्रवधिदर्शन गिना है॥ ३३॥

मण्नाण्चक्खुवज्ञा,श्रणहारि तिन्नि दंसण चड नाणा। चडनाणसंजमोवस,-मवेयगे श्रोहिदंसे य॥ ३४॥

मनोज्ञानचक्षुवर्जा अनाहारे त्रीणि दर्शनानि चत्वारि शानानि । चतुर्जानसयमोपशमवेदकेऽविषदर्शने च ॥३४॥

त्रर्थ—त्रनाहारकमार्गणामें मनःपर्यायज्ञान श्रौर चलुर्दर्शनको क्रोड़कर, शेष दस उपयोग होते हैं। चार ज्ञान, चार संयम, उप-

१--जैसे --श्रीयुत् धनपतिसिंहजीदारा मुद्रित उपामकदशा पृ० ७०।

२--गोम्मटमारमें यही वात मानी हुई है। देखिये, जीवकायहकी गाया ७०४।

शमसम्यक्तव, वेदक अर्थात् ज्ञायोपशमिकसम्यक्तव और अवधि-दर्शन, इन ग्यारह मार्गणाओं में चार झान तथा तीन दर्शन, कुल सात उपयोग होते हैं॥ ३४॥

भावार्थ—विग्रहगित, क्षेविलसमुद्धात श्रीर मोत्तमें श्रनाहारकत्व होता है। विग्रहगितमें श्राठ उपयोग होते हैं। जैसे:—भावी तीर्थंकर श्रादि सम्यक्त्वीको तीन झान, मिश्यात्वीको तीन श्रक्षान श्रीर सम्यक्त्वी-मिश्यात्वी उभयको श्रचन श्रीर श्रवधि, ये दो दर्शन। केविलिसमुद्धात श्रीर मोत्तमें केवलझान श्रीर केवलदर्शन, दो उपयोग होते हैं। इस तरह सब मिलाकर श्रनाहारकमार्गणामें दस उपयोग हुए। मनःपर्यायझान श्रीर चन्नुर्दर्शन, ये दो उपयोग पर्याप्त-श्रवस्था-भावी होनेके कारण श्रनाहारकमार्गणामें नहीं होते।

केवलहानके सिवाय चार हान, यथाख्यातके सिवाय चार चारित्र, श्रोपशमिक-चायोपशमिक दो सम्यक्त्व श्रोर श्रविध्दर्शन, घे ग्यारह मार्गणाप चौथेसे लेकर वारहवें गुण्छान तकमें ही पायी जाती है, इस कारण इनमें तीन श्रहान श्रोर केवल-द्विक, इन पॉच-के सिवाय शेप सात उपयोग माने हुए है।

इस जगह श्रवधिदर्शनमें तीन श्रक्षान नहीं माने हैं। सो २१ वीं गाथामें कहे हुए "जयाइ नव मइसुश्रोहिदुगे" इस कार्मग्रन्थिक मत-के श्रनुसार समक्षना चाहिये॥ २४॥

दो तेर तेर वारस, मणे कमा श्रष्ठ दु चड चड वयणे। चड दु पण तिन्नि काये, जियगुणजोगोवश्रोगन्ने॥ ३५॥

द्वे त्रयोदश त्रयोदश द्वादश, मनसि क्रमादष्ट द्वे चत्वारश्चत्वारो वचने । चत्वारि द्वे पञ्च त्रयः काये, जीवगुणयोगोपयोगा सन्ये ॥ ३५ ॥

त्रर्थ-जन्य त्राचार्य मनोयोगमें जीवस्थान दो, गुल्कान तेरह, चोग तेरह, उपयोग बारह, घचनयोगमें जीवस्थान जाठ, गुल्ह्यान दो, योग चार, उपयोग चार और काययोगमें जीवसात चार, गुणस्वान दो, योग पाँच और उपयोग तीन मानते हैं॥ ३५॥

भावार्थ—पहले किसी प्रकारकी विशेष विवत्ता किये विना ही मन, वचन और काययोगमें जीवस्थान आदिका विचार किया गया है: पर इस गाथामें कुछ विशेष विवत्ता करके। अर्थात् इस जगह प्रत्येक योग यथासम्भव अन्य योगसे रहित लेकर उसमें जीवस्थान आदि दिसाये हैं। यथासम्भव कहनेका मतल्य यह है कि मनोयोग तो अन्य योगरहित मिलता ही नहीं, इस कारण वह वचनकाय उभय योग-सहचरित ही लिया जाता है; पर वचन तथा काययोगके विषयमें यह बात नहीं. वचनयोग कहीं काययोगरहित न मिलनेपर भी छीन्डियादिमें मनोयोगरहित मिल जाता है। इसलिये वह मनोयोगरहित लिया जाता है। काययोग एकेन्डियमें मन-वचन उभय योगरहित मिल जाता है। इसीसे वह वैसा ही लिया जाता है।

मनोयोगमं अपर्याप्त और पर्याप्त संजी, ये दो जीवस्थान हैं, अन्य नहीं; क्यों कि अन्य जीवस्थानों में मनः पर्याप्ति, द्रव्यमन आदि सामग्री न होने से मनोयोग नहीं होता। मनोयोगमें गुणस्थान तेरह हैं; क्यों कि चौदहवें गुणस्थानमें कोई भी योग नहीं होता। मनोयोग पर्याप्त-अवस्था-भावी है, इस कारण उसमें अपर्याप्त-अवस्था-भावी कार्मण और औदारिकमिश्र, इन दोको छोड़ शेप तेरह योग होते हैं। यद्यपि केविलसमुद्धातके समय पर्याप्त-अवस्थामें भी उक्त दो योग होते हैं। तथापि उस समय प्रयोजन न होने के कारण केवलकानी मनोद्रव्यको प्रहण नहीं करते। इसिलये उस अवस्थामें भी उक्त दो योगके साथ मनोयोगका साहचर्य नहीं घटता। मनवाले प्राणिओं सब प्रकारके बोधकी शिक्त पायी जाती है, इस कारण मनोबोगमें बारह उपयोग कहे गये हैं।

१७वीं गाथामें मनोयोगमें लिर्फ पर्याप्त संज्ञी जीवस्थान माना है, सो वर्तमान-मनोयोगवालोंको मनोयोगी मानकर। इस गाथामें मनोयोगमें श्रपर्याप्त-पर्याप्त संज्ञि-पञ्चेन्द्रिय दो जीवस्थान माने हैं, सो वर्तमान-भावी उभय मनोयोगवालोंको मनोयोगी मानकर। मनो-योगसम्बन्धी गुणस्थान, योग श्रीर उपयोगके सम्बन्धमें क्रमसे २२, २८, ३१वीं गाथाका जो मन्तव्य है, इस जगहभी वही है: तथापि फिरसे उज्लेख करनेका मतलव सिर्फ मतान्तरको दिखाना है। मनो-योगमें जीवस्थान श्रीर योग विचारनेमें विवज्ञा भिन्न-भिन्न की गयी है। जैसे:—भावी मनोयोगवाले श्रपर्याप्त संज्ञि-पञ्चेन्द्रियको भी मनो-योगी मानकर उसे मनोयोगमें गिना है। पर योगके विषयमें ऐसा नहीं किया है। जो योग मनोयोगके समकालीन हैं, उन्हींको मनो-योगमें गिना है। इसीसे उसमें कार्मण श्रीर श्रीदारिकमिश्र, ये दो योग नहीं गिने हैं।

वचनयोगमें श्राठ जीवस्थान कहे गये हैं। वे ये हैं:—द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय श्रौर भसंज्ञि-पञ्चेन्द्रिय, ये चार पर्याप्त तथा श्रप्याप्त। इस जगह वचनयोग, मनोयोगरहित लिया गया है, सो इन श्राठ जीवस्थानों में ही पाया जाता है। १७ वीं गाथा में सामान्य वचनयोग लिया गया है। इसलिये उस गाथा में वचनयोग में संक्षिपञ्चे- निद्रय जीवस्थान भी गिना गया है। इसके सिवाय यह भी भिन्नता है कि उस गाथा में वर्तमान वचनयोगवाले ही वचनयोगके स्वामी विवित्तत हैं। पर इस गाथा में वर्तमानकी तरह भावी वचनयोगनवाले भी वचनयोगके स्वामी माने गये हैं; इसी कारण वचनयोग वहाँ पाँच श्रौर यहाँ श्राठ जीवस्थान गिने गये हैं।

वचनयोगमें पहला, दूसरा दो गुणसान, औदारिक, औदारिक-मिश्र, कार्मण और असत्यामृषावचन, ये चार योग; तथा मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान, चचुर्दर्शन और अचचुर्दर्शन, ये चार उपयोग हैं। २२, २८ और ३१वीं गाथामें अनुक्रमसे वचनयोगमें तेरह गुण्स्थान, तेरह योग और यारह उपयोग माने गये हैं। इस भिन्नता-का कारण वही है। अर्थात् वहाँ वचनयोग सामान्यमात्र लिया गया है, पर इस गाथामें विशेष—मनोयोगरहित। पूर्वमें वचनयोगमें सम-कालीन योग विविद्यात है, इसिलये उसमें कार्मण-औदारिकिमिश्र, ये दो अपर्याप्त-अवस्था-भावी योग नहीं गिने गये हैं। परन्तु इस जगह असम-कालीन भी योग विविद्यात है। अर्थात् कार्मण और औदारिकिमिश्र, अपर्याप्त-अवस्था-भावी होनेके कारण, पर्याप्त-अवस्था-भावी वचनयोगके असम-कालीन हैं तथापि उक्त दो योगवालोंको भविष्यत्में वचनयोग होता है। इस कारण उसमें ये दो योग गिने गये हैं।

काययोगमें स्दम और वादर, ये दो पर्याप्त तथा अपर्याप्त, कुल चार जीवस्थान, पहला और दूसरा दो गुण्स्थान, श्रौदारिक, श्रौदारिक मि-श्र, वैक्रिय, वैक्रियमिश्र और कार्मण, ये पाँच योग तथा मित-श्रक्तान, श्रुत-श्रक्षान और श्रच चुर्दर्शन, ये तीन उपयोग समभने चाहिये। १६, २२, २५ और ३१वीं गाथामें चौदह जीवस्थान, तेरह गुण्स्थान, पन्द्रह योग श्रौर वारह उपयोग, काययोगमें वतलाये गये हैं। इस मत-भेदका तात्पर्य भी ऊपरके कथना जुसार है। श्रर्थात् वहाँ सामान्य काययोगको लेकर जीवस्थान श्रादिका विचार किया गया है, पर इस जगह विशेष। श्रर्थात् मनोयोग और वचनयोग, उभयरहित काययोग, जो एकेन्द्रियमात्रमें पाया जाता है, उसे लेकर ॥ ३५॥

## (५)-मार्गणाओं में लेश्या।

इसु लेसासु सठाणं, एगिंदिश्रसंनिभ्दगवणेसु । पढमा चडरो तिन्नि ड, नारयविगलग्गिपवणेसु ॥३६॥

पट्सु छेश्यासु स्वस्थानमेकोन्द्रयार्धं चिभूदकवनेषु ।

प्रयमारचतस्रास्तस्रस्तु, नारकविकलाग्निपवनेषु ॥ ३६ ॥

श्रयं—श्रद्द लेश्यामार्गणाश्रांमें श्रपना-श्रपना स्थान है। एकेन्द्रिय, श्रसंशि-पञ्चे द्रिय, पृण्वीकाय, जलकाय श्रौर वनस्पतिकाय, इन पाँच मार्गणाश्रोंमें पहली चार लेश्याएँ हैं। नरकगित, विकलेन्द्रिय-त्रिक, श्रिक्षिय श्रौर वायुकाय, इन छह मार्गणाश्रोंमें पहली तीन लेश्याएँ हैं १३६॥

भाषार्थ—इह शेर्याश्रोमं श्रपना-श्रपना स्थान है, इसका मतलव यह है कि एक समयमें एक जीवमें एक ही लेश्या होती है, दो नहीं। क्यों कि इहीं लेश्याएँ समान कालकी अपेदासे श्रापसमें विरुद्ध हैं. कृष्णलेश्यावाले जोवीं में कृष्ण शेर्या ही होती है। इसी प्रकार आगे भो सगक होना चाहिये।

पक्षेन्द्रिय थादि उपयुंक पाँच मार्गणाश्रोमें सृज्ण से तेजः पर्यन्त चार तेश्याप मानी जातो हैं। इनमें ते पहली तीन तो भवप्रत्यय होने के कारण सदा ही पायो जा सकती हैं, पर तेजोलेश्याके सम्बन्धमें यह बात नहीं, वह सिर्फ श्रायीत-श्रवस्थामें पायी जाती है। इसका कारण यह हैं कि जब कोई तेजोलेश्यावाला जीव मरकर पृथ्यीकाय, जलकाय या चनस्यतिकायमें जनमता है, तब उसे कुछ काल तक पूर्व जनमकी मरण-कालीन तेजोलेश्या रहती है।

नरकगति श्रादि उपर्युक्त छह मार्गणाश्रोंके जीवोंमें ऐसे श्रग्नुभ परिणाम होते हैं, जिससे कि वे कृष्ण श्रादि तीन सेश्याश्रोंके सिवाय अन्य सेश्याश्रोंके श्रधिकारी नहीं बनते ॥ ३६॥

# (६)-मार्गणाओंका अल्प-बहुत्व।

[ आठ गाथाओं हे । ]

### श्रहखायसुहुमकेवल,-दुगि सुक्का छावि सेसठाणेसु । नरानिरयदेवतिरिया, थोवा दु श्रसंखणंतगुणा ।।३७॥

यथाख्यातसूक्षमकेवलद्विके शुक्ला षडिप शेषस्थानेषु । . नरिनरयदेवातिर्यञ्च., स्तोकद्व्यसख्यानन्तगुणाः ॥ ३७ ॥

श्रर्थ-यथाख्यातचारित्र, सूत्त्मसंपरायचारित्र श्रीर केवल-द्विक, इन चार मार्गणाश्रोमें शुक्कलेश्या है, शेष मार्गणास्थानीमें छुहों केश्याएँ होती हैं।

[गितमार्गणाका अल्प-बहुत्वः—] मनुष्य सबसे कम हैं, नारक उनसे असंख्यातगुण हैं, नारकोंसे देव असंख्यातगुण हैं और देवोंसे तिर्यञ्ज अनन्तगुण हैं ॥ ३७॥

भावार्थ-यथाख्यात श्रादि उपर्युक्त चार मार्गणाश्रोमं परिणाम इतने शुद्ध होते हैं कि जिससे उनमें शुक्कलेश्याके सिवाय श्रन्य लेश्याका संभव नहीं है। पूर्व गाथामें सत्रह श्रीर इस गाथामें यथाख्यातचारित्र श्रादि चार, सब मिलाकर इक्कीस मार्गणाप हुई।

इनको छोड़कर, शेव इकतालीस मार्गणाश्रोमें छहीं लेश्याएँ पायी जाती हैं। शेष मार्गणाएँ ये हैं :—

१ देवगति, १ मनुष्यगति, १ तिर्यञ्चगति, १ पञ्चेन्द्रियजाति, १ त्रसकाय, ३ योग, ३ वेद, ४ कषाय, ४ ज्ञान (मित श्रादि), ३ श्रज्ञान, ३ चारित्र (सामायिक, छेदोपस्थापनीय श्रोर परिहार-विश्रद्ध), १ देशविरति, १ श्रविरति, ३ दर्शन, १ भव्यत्व, १ श्रभव्यत्व, ३ सम्यक्त्व (ज्ञायिक, ज्ञायोपशमिक श्रोर श्रोपशमिक), १ सासा-दन, १ सम्यग्मिथ्यात्व, १ मिथ्यात्व, १ संज्ञित्व, १ श्राहारकत्व श्रोर १ श्रनाहारकत्व, कुल ४१।

[मनुष्यों, नारकों, देवों श्रौर तिर्यञ्जोंका परस्पर श्रलप-वहुत्व, ऊपर कहा गया है, उसे ठीक-ठीक समक्षनेकेलिये मनुष्य श्रादिकी संस्था शास्त्रोक्तं रोतिके श्रनुसार दिखायी जाती है ]:—

मनुष्य, जघन्य उन्तीसं श्रङ्ग-प्रमाण श्रौर उत्कृष्ट, श्रसंख्यात होते हैं।

(क) जघन्यः—मनुष्यों के गर्भज श्रीर संमुर्चिन्नम, ये दो भेद हैं। इनमें से संमूर्चिन्नम मनुष्य किसी समय विलक्जल ही नहीं रहते, केवल गर्भज रहते हैं। इसका कारण यह है कि संमूर्चिन्नम मनुष्यों श्रीयु, श्रन्तर्मुहूर्त्त-प्रमाण होती है। जिस समय, संमूर्चिन्नम मनुष्यों की उत्पत्तिमें एक श्रन्तर्मुहूर्त्तसे श्रधिक समयका श्रन्तर पड़ जाता है, उस समय, पहले उत्पन्न हुए सभी संमूर्चिन्नम मनुष्य मर चुकते हैं। इस प्रकार नये संमूर्चिन्नम मनुष्यों की उत्पत्ति न होने के समय तथा पहले उत्पन्न हुए सभी संमूर्चिन्नम मनुष्यों के मर चुकनेपर, गर्भज मनुष्य ही रह जाते हैं, जो कमसे कम नीचे-लिखे उन्तीस श्रद्धों के बराबर होते हैं। इसलिये मनुष्यों की कमसे कम यही संख्या हुई।

१—श्रनुयोगद्वार, पृ० २०५—**३**०५ ।

पॉचवें वर्गके खाथ छठे वर्गको गुणनेसे जो उन्तीस श्रङ्क होते हैं, वे ही यहाँ लेने चाहिये। जैसे:—रको रके साथ गुणनेसे ४ होते हैं, यह पहला वर्ग। ४के साथ ४को गुणनेसे १६ होते हैं, यह दूसरा वर्ग। १६को १६से गुणनेपर २५६ होते हैं, यह तीसरा वर्ग। २५६को २५६से गुणनेपर ६५५३६ होते हैं, यह चौथा वर्ग। ६५५३६को ६५५३६से गुणनेपर ४२६४६६०२६६ होते हें, यह पॉचवॉ वर्ग। इसी पॉचवॉ वर्गकी सङ्ख्याको उसी सङ्ख्याके साथ गुणनेसे १८४४६७४४००३००६५५१६१६ होते हें, यह छठा वर्ग। इस छठे वर्गको संख्याको उपर्युक्त पॉचवॉ वर्गकी संख्यासे गुणनेपर ७६२२८६९५१४४६४३०५६३३५५३६५०३३६ होते हें, ये उन्तीस श्रद्धं हुए। श्रथवा रका दूना २, २का दूना ४, इस तरह पूर्व-पूर्व संख्याको, उत्तरोत्तर छ्यानवें वार दूना करनेसे, वे ही उन्तीस श्रद्ध होते हें।

(ख) उत्कृष्टः—जव संमूर्च्छिम मनुष्य पैदा होते हैं, तव वे एक साथ श्रधिकसे श्रधिक श्रसंख्यात तक होते हैं, उसी समय मृतुष्योंकी उत्कृष्ट संख्या पायी जाती है। श्रसंख्यात संख्याके श्रसंख्यात मेद हैं, इनमेंसे जो श्रसंख्यात संख्या मृतुष्योंकेलिये इष्ट है, उसका परिचय शास्त्रमें कालै श्रौर दोत्रें, दो प्रकारसे दिया गया है।

१—समान दो सख्याके गुर्णनफलको उस सख्याका वर्ग कहते हैं। जैसे — १ का वर्ग २५।

२—ये ही उन्तास श्रद्ध, गर्भज-मनुष्यकी सख्याकेलिये भचरोंके सकेतद्वारा गोम्मटसार-कीवकाएटकी १५७वा गाथामें बतलाये हैं।

३---देखिये, परिशिष्ट 'ध।'

४--- कालसे चेत्र अत्यन्त सूदम माना गया है, क्योंकि अद्भुल-प्रमाण सूचि-श्रेणिके प्रदेशीं-की सख्या असख्यात अवस्थिणोके समयोंके बराबर मानी हुई है।

- (१) कालः—असंख्यात अवसर्षिणी और उत्सर्षिणीके जितने समय होते हैं, मनुष्य अधिकसे अधिक उतने पाये जा सकते हैं।
- (२) च्रेत्रः—सातं रज्जु-प्रमाण घनीकृत लोककी श्रकुलमात्र स्चि-श्रणिके प्रदेशोंके तीसरे वर्गमूलको उन्होंके प्रथम वर्ग-मूलके साथ गुणना, गुणनेपर जो संख्या प्राप्त हो, उसका संपूर्ण स्चि-श्रणि-गत प्रदेशोंमें भाग देना, भाग देनेपर जो संख्या लम्ध होती है, एक-कम वही संख्या मनुष्योंकी उत्कृष्ट संख्या है। यह संख्या, श्रङ्गलमात्र स्चि-श्रेणिके प्रदेशोंकी संख्या, उनके तीसरे वर्ग-मूल श्रीर प्रथम वर्गमूलका संख्या तथा संपूर्ण स्चि-श्रेणिके प्रदेशोंकी संख्या वस्तुतः श्रसंख्यात ही है, तथापि उक्त भाग-विधिसे मनुष्योंकी जो उत्कृष्ट संख्या दिखायी गयी है, उसका कुछ खयाल श्रानेकेलिये कल्पना करके इस प्रकार समकाया जा सकता है।

मान लीजिये कि संपूर्ण स्चि-श्रेणिके प्रदेश ३२००००० हैं और श्रलक्षुमात्र स्चि-श्रेणिके प्रदेश २५६।२५६का प्रथम वर्गमृल १६ श्रीर तीसरा वर्गमृल २ होता है। तीसरे वर्गमृलके साथ, प्रथम वर्गमृलको गुणनेसे ३२ होते हैं, ३२का ३२००००में भाग देनेपर १००००० लब्ध होते हैं; इनमेंसे १ कम कर देनेपर, शेष वचे ६६४६६। कल्पनानु-सार यह संख्या, जो वस्तुतः श्रसंस्थातरूप है, उसे मनुष्योंकी उत्कृष्ट संख्या सममनी चाहिये ।

—आवश्यक-निर्युक्ति, ए० <u>३३</u>

<sup>&</sup>quot;सुहुमो य होइ कालो, तत्तो सुहुमयरं हवइ खित्तं। अङ्गुलसेढीमित्ते, ओसप्पिणीड असंख्जा ॥३७॥"

१—रज्जु, धनीकृत लोक, सून्त्र-श्रेणि श्रौर प्रतर श्रादिका स्वरूप पाँचवें कर्मग्रन्थकी ६७वों गायासे जान लेना चाहिये।

२-- जिस संख्याका वर्ग किया जाय, वह संख्या उस वर्गका बर्गमूल है।

रे—मनुष्यक्षी यही संख्या इसी रीतिसे गोम्मटसार-जीवकाएडकी १४६वीं गाथाने बतलाया है।

नारक भी असंख्यात हैं, परन्तु नारकोंकी असंख्यात संख्या मनुष्योंकी असंख्यात संख्यासे असंख्यातगुनी अधिक है। नारकोंकी संख्याको शास्त्रमें इस प्रकार यतलाया है:—

कालसे वे असंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणीके समयों के तुल्य हैं। तथा चेत्रसे, सात रज्ज्ञ-प्रमाण घनीकृत लोकके अडुल-मात्र प्रतर-चेत्रमें जितनी स्चि-श्रेणियाँ होती हैं, उनके द्वितीय वर्ग-मृलको, उन्हीं के प्रथम वर्गमूलके साथ गुणनेपर, जो गुणनप्रल हो, उतनी स्चि-श्रेणियों के प्रदेशों की संख्या और नारकों ने संख्या बराबर होती हैं। इसको कल्पनासे इस प्रकार समक्ष सकते हैं।

कल्पना कीजिये कि अहुलमात्र प्रतर-चेत्रमें २५६ सुचि-श्रेणियाँ है। इनका प्रथम वर्गमूल १६ हुआ और दूसरा ४।१६को ६के साथ गुणनेसे ६४ होता है। ये ६४ सूचि-श्रेणियाँ हुई। प्रत्येक सुचि-श्रेणिको ३२००००० प्रदेशोंको हिसायसे, ६४ सूचि-श्रेणियोंको २०४८०००० प्रदेश हुए, इतने ही नारक हैं।

भवनपित देव असंख्यात हैं, इनमें श्रे श्रमुरकुमारकी संख्या इस प्रकार वतलायी गयी हैं:—श्रकुलमात्र आकाश-तेत्रके जितने प्रदेश हैं, उनके प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवें भागमें जितने श्राकाश-प्रदेश श्रा सकते हैं, उतनी स्चि-श्रेणियोंके प्रदेशोंके वरावर श्रमुरकुमारकी संख्या होती है। इसी प्रकार नागकुमार श्रादि अन्य सब भवनपित देयोंकी भी संख्या समक लेनी चाहियें।

इस संख्याको सममनेकेलिये कल्पना कीजिये कि अहुलमात्र आकाश-सेत्रमें २५६ प्रदेश हैं। उनका प्रथम वर्गमूल होगा १६।

१--गोम्मटमारमें दी हुई नारकोंफी मख्या, अम मख्यासे नहीं मिलनी । अभकेलिये देखिने, जोनकाएडकी १५२ वीं गाथा।

२---गोम्म टसारमें प्रत्येक निकायको जुदा-जुदा संख्या न देकर मन भवनपतिश्रींको मस्या एक माथ दिखायी है। इसकेलिये देखिये, जीवकायदको १६०वीं गाथा।

१६का कल्पनासे असंस्थातवाँ भाग २ मान लिया जाय तो २ स्चि-श्रेणियोंके प्रदेशोंके वरावर असुरकुमार हैं। प्रत्येक स्चि-श्रेणिको ३२००००० प्रदेश कल्पनासे माने गये हैं। तद्वुसार २ स्चि-श्रेणिकों ६४००००० प्रदेश हुए। यही संख्या असुरकुमार आदि प्रत्येक भवनपतिकी समक्षनी चाहिये, जो कि वस्तुतः असंस्थात ही है।

व्यन्तरिकायके देव भी श्रसंख्यात हैं। इनमेंसे किसी एक प्रकारके व्यन्तर देवोंकी संख्याका मान इस प्रकार वतलाया गया है। सङ्ख्यात योजन-प्रमाण सूचि-श्रेणिके जितने प्रदेश हैं, उनसे घनीकृत लोकके मण्डकाकार समग्र प्रतरके प्रदेशोंको भाग दिया जाय, भाग देनेपर जितने प्रदेश लब्ध होते हैं, प्रत्येक प्रकारके व्यन्तर देव उतने होते हैं।

इसे समभनेकेलिये करूपना कीजिये कि सङ्ख्यात योजन-प्रमाण स्चि-श्रेणिके १००००० प्रदेश हैं। प्रत्येक स्चि-श्रेणिके ३२००००० प्रदेशांकी करिएत संख्याके अनुसार, समग्र प्रतरके १०२४००००००००० प्रदेश हुए। अब इस संख्याको १००००० भाग देनेपर १०२४०००० लब्ध होते हैं। यही एक व्यन्तरनिकाय-को सङ्ख्या हुई। यह सङ्ख्या वस्तुतः असंख्यात है।

च्योतिया देवोंकी असङ्ख्यात सङ्ख्या इस प्रकार मानी गयी है। २५६ अडुल-प्रमाण स्वि-श्रेणिके जितने प्रदेश होते हैं, उनसे समग्र प्रतरके प्रदेशोंको भाग देना, भाग देनेसे जो लब्ध हों, उतने ज्योतिया देव हैं।

१—व्यन्तरका प्रमास गोन्मटसारमें यहो जान पड़ता है। देखिये, जोवकारडको १५६ को गाया ।

२—व्योतियां देवोंकी सख्या गोम्मटसारमें मिन्न हैं। देखिये, जीवकाएडको १५६ वीं गाया।

इसको भी कल्पनासे इस प्रकार समभना चाहिये। २५६ श्रृहुल-प्रमाण स्चि-श्रेणिमें ६५५३६ प्रदेश होते हैं, उनसे समग्र प्रतरके कल्पित १०२४०००००००००को भाग देना, भागनेसे लब्ध हुए १५६२५००००। यही मान, ज्योतिपी देवोंका समभना चाहिये।

वैमानिक देव, श्रसङ्ख्यात हैं। इनकी श्रसङ्ख्यात संख्या इस प्रकार दरसायी गयी हैं:—श्रद्गुलमात्र श्राकश-स्त्रेत्रके जितने प्रदेश हैं, उनके तीसरे वर्गम्लका घन करनेसे जितने श्राकाश-प्रदेश हाँ, उतनी स्चि-श्रेणियोंके प्रदेशोंके वरावर वैमानिकदेव हैं।

इसको कल्पनासे इस प्रकार वनलाया जा सकता है:—श्रहुलमात्र आकाशके २५६ प्रदेश हैं। २५६का तीसरा वर्गमूल २।२का घन दहे। दस्ति-श्रेणियोंके प्रदेश २५६००००० होते हैं। क्यॉिक प्रत्येक स्चि-श्रेणिके प्रदेश, कल्पनासे ३२००००० मान लिये गये हैं। यही संख्या वैमानिकोंको संख्या सममनी चाहिये।

मवनपति, व्यन्तर, ज्योतिया और वैमानिक सव देव मिलकर नारकोंसे असङ्ख्यातगुण होते हैं।

देवांसे तिर्यञ्चांके श्रनन्तगुण होनेका कारण यह है कि श्रनन्त-कायिक-वनस्पति जीव, जो संख्यामें श्रनन्त हैं, वे भी तिर्यञ्च हैं। क्योंकि वनस्पतिकायिक जीवोंको तिर्यञ्चगतिनामकर्मका उदय होता है॥ ३७॥

<sup>&#</sup>x27;—िकसी सस्याचे वर्गके नाय उन मन्याको गुणनेमें त्रो गुणनकन प्राप्त होता है, बह उस नंख्याका 'धन' है। जैसे — /का त्रग /३, उनके माय ४को गुणनेमें ६४ होता है। यही चारका धन है।

२—मद वैमानिकोंकी संख्या गोम्मटमार्गे एक माथ न देकरं जुदा-जुदा दी है। —न्नाव० गा० १६०—१६२ ।

### इन्द्रिय श्रीर कायमांर्गणाका अल्प-बहुत्वं:---

### पणचडतिदुएगिंदि, थोवा तिन्नि अहिया ऋणंतगुणा। तस थोव ऋसंखरगी,भूजलानेल ऋहिय वण णंता॥३८॥

पञ्चचतुरित्रद्वयेकेन्द्रियाः, स्तोकास्त्रयोऽधिका अनन्तगुणाः।

त्रसाः स्तोका असख्या, अग्नयो भूक्लान्डा आधिका वना अनन्ताः ॥३८॥

श्रर्थ-पञ्चेन्द्रिय जीव सबसे थोड़े हैं। पञ्चेन्द्रियोंसे चतुरिन्द्रिय, चतुरिन्द्रयोंसे त्रीन्द्रिय श्रीर त्रीन्द्रियोंसे द्वीन्द्रिय जीव विशेषाधिक हैं। द्वीन्द्रियोंसे एकेन्द्रिय जीव श्रनन्तगुण हैं।

त्रसकायिक जीव श्रन्य सव कायके जीवोंसे थोड़े हैं। इनसे अग्निकायिक जीव श्रसह्वयात गुण हैं। श्रिप्तकायिकोंसे पृथिवीकायिक, प्रिथिवीकायिकोंसे जलकायिक श्रीर जलकायिकोंसे वायुकायिक विशेषाधिक हैं। वायुकायिकोंसे वनस्पतिकायिक श्रनन्तगुण हैं॥३=॥

भागार्थ — श्रसङ्ख्यात कोटाकोटी योजन-प्रमाण स्वि-श्रेणिके जितने प्रदेश हैं, घनोक्तत लोकको उतनी स्वि-श्रेणियों प्रदेशों के वरावर द्वीन्द्रिय जीव श्रागममें कहे गये हैं। त्रीन्द्रिय, चतुरि-न्द्रिय श्रीर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च द्वीन्द्रियके बरावर ही कहे गये हैं।

१—यह ग्रन्य वहुत्व प्रशापनामें ए० १२०—<u>९३५</u> तक है। गोम्मटसारकी इन्द्रिय-सार्गणामें द्वोन्द्रियमे पधेन्द्रिय पर्यन्तका विशेषाधिकन्त्र यहाँके समान वर्णित है।

<sup>—</sup>जीव० गा० १७७—७= ।

कायमार्गणार्मे तेज कायिक आदिका भी निरोपाधिकत्व यहाँके समान है।

<sup>--</sup> जीव० गा० २०३ से आगे।

र-एक सख्या अन्य संख्यासे बड़ी हो कर भी जब तक दृनी न हो, तब तक वह उससे । परें। थिक' कही जाती है। यथा ४ या ५ की सख्या ३से विशेषाधिक है, पर ६की सख्या ३से दृनी है, विशेषाधिक नहीं।

इसिलिये यह शक्का होती है कि जब आगममें द्वीन्द्रिय आदि जीवोंकी संख्या समान कहीं हुई है तब पञ्चेन्द्रिय आदि जीवोंका उपर्युक्त अल्प-बहुत्व कैसे घट सकता है!। इसका समाधान यह है कि असंख्यात सह्वधाके असह्वधात प्रकार है। इसिलये असंख्यात कोटाकोटी योजन-प्रमाण 'स्चि-श्रेणि' शब्दसे सब जगह एक ही असह्वधात सह्वधा न लेकर भिन्न-भिन्न लेनी चाहिये। पञ्चे-न्द्रिय तिर्यञ्चोंके परिमाणकी असह्वधात सह्वधा इतनी छोटी ली जाती है कि जिससे अन्य सब पञ्चेन्द्रियोंको भिलानेपर भी कुल पञ्चेन्द्रिय जीव चतुरिन्द्रियोंकी अपेन्ना कम ही होते हैं। द्वीन्द्रियोंसे-एकेन्द्रिय जीव अनन्तगुण इसिलिये कहे गये हैं कि साधारण वनस्प-तिकायके जीव अनन्तानन्त हैं, जो सभी एकेन्द्रिय हैं।

सव प्रकारके त्रस घनीकृत लोकके एक प्रतरके प्रदेशोंके बराबरभी नहीं होते और केवल तेज कायिक जीव, असह्वयात लोकाकाशके प्रदेशोंके बराबर होते हैं। इसी कारण त्रस सबसे थोड़े
और तेज कायिक उनसे असह्वयातगुण माने जाते हैं। तेज कायिक, पृथिवीकायिक, जलकायिक और वायुकायिक, ये सभी
सामान्यक्रपसे असंख्यात लोकाकाश प्रदेश-प्रमाण आगममें माने
गये हैं तथापि इनके परिमाणसम्बन्धिनी असह्वयात सह्वयाभिन्न-भिन्न समभनी चाहिये। इसी अभिप्रायसे इनका उपर्युक्तअल्प-बहुत्व कहा गया है। वायुकायिक जीवोंसे वनस्पतिकायिक
इसलिये अनन्तगुण कहे गये हैं कि निगोदके जीव अनन्त लोकाकाश-प्रदेश-प्रमाण हैं, जो वनस्पतिकायिक हैं॥ ३ = ॥

१—अनुयोगद्वार-सूत्र, पृष् २०३ २०४।

२—मनुयोगद्वार, १० ३०३

# योग और वेदमार्गणाका अल्प-यहुत्वं।

मण्वयणकायजोगा, थोवा श्रसंखगुण अणंतगुणा। पुरिसा थोवा इत्थी, संखगुणाणंतगुण कीवा॥३६॥

> मनावचनकाययोगा , स्तोका अवङ्खयगुर्णा अनन्तगुणाः । पुरुषाः स्तोकाः स्त्रियः, सङ्खयगुणा अनन्तगुणाः क्लीवाः ॥३९॥

श्रर्थ—मनोयोगवाले श्रन्य योगवालोंसे थोड़े हैं। वचनयोगवाले उनसे श्रसंख्यातगुण श्रीर काययोगवाले वचनयोगवालोंसे श्रन-न्तगुण हैं।

पुरुष सवसे थोड़े हैं। स्त्रियाँ पुरुषोंसे सङ्ख्यातगुण श्रौर नपुं-सक स्त्रियोंसे श्रनन्तगुण है॥ ३६॥

भावार्थ—मनोयोगवाले अन्य योगवालोंसे इसिलये थोड़े माने गये हैं कि मनोयोग संज्ञी जीवोंमें ही पाया जाता है श्रीर संज्ञी जीव अन्य सब जीवोंसे श्रव्प ही हैं। वचनयोगवाले मनोयोगवालोंसे श्रस्प्वगुण कहे गये हैं। इसका कारण यह है कि द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, श्रसंज्ञि-पञ्चेन्द्रिय श्रीर संज्ञि-पञ्चेन्द्रिय, ये सभी वचन-योगवाले हैं। काययोगवाले वचनयोगियोंसे श्रनन्तगुण इस श्रीभ-प्रायसे कहे गये हैं कि मनोयोगी तथा वचनयोगीके श्रितिरिक्त एके-न्द्रिय भी काययोगवाले हैं।

तिर्यञ्च-स्त्रियाँ तिर्यञ्च पुरुषोसे तीन गुनी झौर तीन ऋधिक होती

१---यह अल्प-बहुत्व, प्रज्ञापनाके १३४वें पृष्ठमें हैं । गोम्मटसारमें पन्द्रह योगोंको लेकर स्वस्थाका विचार किया है । देखिये, जीव० गा० २५८----२६६ ।

वेद-विषयक श्रल्प-बहुत्वका विचार भी उसमें कुछ भिन्न प्रकारसे है। देखिये, जीव० -गा० २७६---२८०।

हैं। मनुष्य-स्त्रियाँ मनुष्यजातिके पुन्पांसे सताईसगुनी श्रीर सत्ताईस श्रधिक होती हैं। देवियाँ देवोंने वत्तीसगुनी श्रीर वत्तीस श्रधिक होती हैं। इसी कारण पुरुपोंसे स्त्रियाँ संप्यातगुण मानी हुई हैं। एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय पर्यन्त सब जीव, श्रसंक्षि-पञ्चेन्द्रिय श्रीर नारक, ये सब नपुंसक ही हैं। इसीसे नपुंसक स्त्रियोंकी श्रपेत्ता श्रनन्तगुण माने हुए हैं॥ ३६॥

कषाय, ज्ञान, संयम श्रौर द्शनमार्गणात्रोंका श्रल्प-यहुत्वः-[ तीन गाथाओंते ]

माणी कोही माई, लोही ऋहिय मणनाणिनो थोवा। श्रोहि श्रसंखा महसुय, श्रहियसम श्रसंख विव्मंगा ॥४०॥

मानिन: क्रोघिना मायिनो, लोभिनोऽघिका मनाज्ञाननः न्तोकाः। अवधयोऽसल्या मतिश्रुता, अधिकास्समा असङ्घ्या विभद्गाः॥ ४०॥

श्रर्थ-मानकपायवाले अन्य कपायवालीं थोड़े हैं। कोधी मानियोंसे विशेपाधिक है। मायावी कोधियाँसे विशेपाधिक हैं। लोभी मायावियोंसे विशेपाबिक है।

मनःपर्यायज्ञानी अन्य सव ज्ञानियांसे थोड़े हैं। अवधिकानी मनःपर्यायज्ञानियांसे असंख्यगुण हैं। मतिज्ञानी तथा श्रुतक्षानी आपसमें तुल्य है। परन्तु अवधिक्षानियोंसे विशेपाधिक ही हैं। विभद्गज्ञानी श्रुतज्ञानवालोंसे असट्स्यगुण हैं॥ ४०॥

भावार्थ—मानवाले क्रोध श्रादि श्रन्य कपायवालेंसे कम हैं, इसका कारण यह है कि मानकी स्थिति क्रोध श्रादि श्रन्य कपायों-की स्थितिकी श्रपेत्ता श्रल्प है। क्रोध मानकी श्रपेत्ता श्रधिक देर

१--देखिये, पश्मग्रह डा० २, गा० ६५ ।

२—देखिये, पषसग्रह इा० २, गा० ६८।

तक ठहरता है। इसीसे कोधवाले मानियोंसे अधिक हैं। मायाकी स्थिति कोधकी स्थितिसे अधिक है तथा वह कोधियोंकी अपेक्षा अधिक जीवोंमें पायी जाती है। इसीसे मायावियोंको कोधियोंकी अपेक्षा अधिक कहा है। मायावियोंसे लोभियोंको अधिक कहनेका कारण यह है कि लोभका उदय दसवें गुणस्थान पर्यन्त रहता है, पर मायाका उदय नववें गुणस्थान तक ही।

जो जीव मनुष्य-देहधारी, संयमवाले और अनेक-लिध-सम्पन्न
हों, उनको हो मनःपर्यायक्षान होता है। इसीसे मनःपर्यायक्षानी
अन्य सव ज्ञानियोंसे अरुप हैं। सम्यम्न्यो कुछ मनुष्य-तिर्यञ्चोंको
और सम्यक्त्वी सव देव-नारकोंको अवधिज्ञान होता है। इसीकारण
अवधिज्ञानी मनःपर्यायज्ञानियोंसे असंख्यगुण हैं। अवधिज्ञानियोंके
अतिरिक्त सभी सम्यक्त्वी मनुष्य-तिर्यञ्च मित-श्रुत-ज्ञानवाले हैं।
अत एव मित-श्रुत-ज्ञानी अवधिज्ञानियोंसे कुछ अधिक हैं। मित-श्रुत
होनों, नियमसे सहचारी हैं, इसीसे मित-श्रुत-ज्ञानवाले आपसमें
तुल्य हैं। मित-श्रुत-ज्ञानियोंसे विभक्तज्ञानियोंके असङ्ख्यगुण होनेका कारण यह है कि मिथ्यादिश्वाले देव-नारक, जो कि विभक्तक्रानी ही हैं, वे सम्यक्त्वी जीवोंसे असङ्ख्यातगुण हैं॥ ४०॥

केवािषो पंतगुणा, मइसुयश्रन्नािष पंतगुण तुल्ला। सुहुमा थोवा परिहा-र संख श्रहखाय संखगुणा ॥४१॥

केविनोऽनन्तगुणाः, मतिश्रुताऽमानिनोऽनन्तगुणास्तुत्याः। सूक्ष्माः स्तोकाः परिहाराः संख्या यथाख्याताः संख्यगुणाः॥ ४१॥

श्चर्य-केवलशानी विभक्षशानियोंसे अनन्तगुण हैं। मति-श्रज्ञानी श्रौर श्रुत-श्रज्ञानी, ये दोनों श्रापसमें तुल्य हैं; परन्तु केवल-ज्ञानियोंसे श्रनन्तगुण हैं।

स्दमसम्परायचारित्रवाले अन्य चारित्रवालोंसे अल्प हैं। परि-

हारविशुद्धचारित्रवाले स्वमसम्परायचारित्रियोसे संख्यातगुण हैं। यथाख्यातचारित्रवाले परिहारविशुद्धचारित्रियोसे संख्यातगुण हैं।

भावार्थ—सिद्ध अनन्त हैं और वे सभी कैवलकानी हैं, इसीसे केवलकानी विभद्गक्षानियोंसे अनन्तगुण हैं। वनस्पतिकायिक जीव सिद्धोंसे भी अनन्तगुण हैं और वे सभी मित-अक्षानी तथा अनुत-अक्षानी ही हैं। अत एव मित-अक्षानी तथा अनुत-अक्षानी, दोनोंका केवलकानियोंसे अनन्तगुण होना संगत है। मित और अनुत-अक्षानी तरह मित और अनुत-अक्षान, नियमसे सहचारी हैं, इसीसे मित-अक्षानी तथा अनुत-अक्षानी आपसमें तुल्य हैं।

स्दमसंपरायचारित्री उत्कृष्ट दो सौसे नौ सौ तक, परिहार-विश्वद्यचारित्री उत्कृष्ट दो हजारसे नौ हजार तक श्रौर यथाख्यात-चारित्री उत्कृष्टदो करोड़ले नौ करोड़ तक हैं। श्रत एव इन तीनों प्रकारके चारित्रियोंका उत्तरोत्तर संख्यातगुण श्रल्प-बहुत्व माना गया है॥ ४१॥

वेषसम्भेष संखा, देस असंखगुण एंतगुण अजया। योवश्रसंखदुणंता, श्रोहिनयणंतवलअचक्ख् ॥४२॥

छेदसामायिकाः सस्याः, देशा असंस्थगुणा अनन्तगुणा अयताः । न्तोकाऽसंस्यद्ग्यनन्तान्यवधिनयनकेवलाचक्ष्मंपि ॥ ४२ ॥

श्रर्थ-छ्रेदोपस्थापनीयवारित्रवाले यथाख्यातचारित्रियांसे संख्यातगुण हैं। सामायिकचारित्रवाले छ्रेदोपस्थापनीयचारित्रियोंसे संख्वातगुण हैं। देशविरतिवाले सामायिकचारित्रियोंसे असं-स्यातगुण हैं। अविरतिवाले देशविरतोंसे अनन्तगुण हैं।

श्रवधिदर्शनी श्रन्य सव दर्शनवालोंसे श्रल्प हैं। चचुर्दर्शनी श्रवधिदर्शनवालोंसे श्रसंख्यातगुण हैं। क्षेवलदर्शनी चचुर्दर्शनवालोंसे श्रनन्तगुण हैं। श्रचचुर्दर्शनी क्षेवलदर्शनियोंसे भी श्रनन्तगुल हैं। भावार्थ—यथाख्यातचारित्रवाले उत्कृष्ट दो करोड़से नो करोड़ तक होते हैं; परन्तु छेदोपस्थापनीयचारित्रवाले उत्कृष्ट दो सो करो-इसे नो सो करोड तक और सामायिकचारित्रवाले उत्कृष्ट दो हजार करोड़से नो हजार करोड़ तक पाये जाते हैं। इसी कारण ये उपर्युक्त रीतिसे संख्यातगुण माने गये हैं। तिर्यञ्च भो देशविरत होते हैं; ऐसे तिर्यञ्च श्रसंख्यात होते हैं। इसीसे सामायिकचारित्र-वालोंसे देशविरतिवाले श्रसंख्यातगुण कहे गये है। उक्त चारित्र-वालोंको छोड़ श्रन्य सव जीव श्रविरत हैं, जिनमें श्रनन्तानन्त वन-स्पतिकायिक जीवोंका समावेश है। इसी श्रभिप्रायसे श्रविरत जीव देशविरतिवालोंकी श्रपेका श्रनन्तगुण माने गये हैं।

देवों, नारकों तथा कुछ मनुष्य-तिर्यञ्जोंको ही श्रवधिदर्शन होता है। इसीसे अन्य दर्शनवालोंकी अपेत्ता अवधिदर्शनी अल्प हैं। चतुर्दर्शन, चतुरिन्द्रिय, असंित-पञ्चेन्द्रिय थ्रोर संित-पञ्चेन्द्रिय, इन तीनों प्रकारके जीवोंमें होता है। इसिलये चतुर्दर्शनवाले श्रवधिद-र्शनयोंकी अपेत्ता असंख्यातगुण कहे गये हैं। सिद्ध अनन्त हैं श्रौर वे सभी केवलदर्शनी हैं, इसीसे उनकी संख्या चतुर्दर्शनियोंकी संख्यासे अनन्तगुण है। अचतुर्दर्शन सभी संसारी जीवोंमें होता है, जिनमें अकेले वनस्पतिकायिक जीव ही अनन्तानन्त हैं। इसी कारण अचतुर्दर्शनियोंको केवलदर्शनियों अनन्तगुण कहा है।

लेश्या त्रादि पाँच भागेणात्रोंका त्रलप-घहुत्वं।

[ दो गायाओं से 1 ]

पच्छाणुपृन्विलेसा, थोवा दो संख णंत दो श्रहिया। श्रमवियर थोवणंता, सासण थावोवसम संखा॥४३॥

१-लेश्याका अल्प-बहुत्व प्रकापना ए० १३४, ३५३, भव्य-मार्गयाका ए० ११०

पश्चानुपूर्व्या बेश्याः, स्तोका दे सख्ये अनन्ता दे अधिके । अभव्येतराः स्तोकानन्ताः, सासादनाः स्तोका उपश्चमाः संख्याः ॥४३॥

अर्थ-लेश्यात्रीका अल्प-षहुत्व पश्चानुपूर्वीसे—पीछेकी त्रोरसे— जानना चाहिये। जैसे.—शुक्कलेश्यावाले, अन्य सब लेश्यावालींसे अल्प हैं। पद्मलेश्यावाले, शुक्कलेश्यावालींसे संख्यातगुण हैं। तेजी-लेश्यावाले, पद्मलेश्यावालींसे संख्यातगुण हैं। तेजीलेश्यावालींसे कापोतलेश्यावाले अनन्तगुण हैं।कापोतलेश्यावालींसे नीललेश्यावालें विशेषाधिक हैं। कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावालींसे भी विशेषाधिक हैं।

श्रभव्य जीव, भव्य जीवोंसे श्रहप हैं। भव्य जीव, श्रमव्य जीवोंकी श्रपेत्ता श्रनन्तगुण हैं।

सासादनसम्यग्द्दष्टिवाले, श्रन्य सव दृष्टिवालेसे कम हैं। श्रीपशमिकसम्यग्दिष्टवाले, सासादनसम्यग्दिष्टवालेसे संख्यात-गुण हैं॥४३॥

भावार्थ—लान्तक देवलोकसे लेकर अनुत्तरिवमान तकके वैमानिकदेवोंको तथा गर्भ-जन्य संख्यातवर्ष आयुवाले कुछ मनुष्य-ति-र्यञ्चोंको शुक्कलेश्या होती है। पद्मलेश्या, सनत्कुमारसे ब्रह्मलोक तकके

मिश्रमार्गयाका पुरु १३९ श्रीर श्राहारकमार्गयाका पुरु १३२ पर है। श्रल्प-बहुत्व पदमें सम्यवत्वमार्गयाका जो श्रल्प बहुत्व पुरु १३६ पर है, वह स चिप्तमात्र है।

गोम्मटसार-जीवकायङकी ५३६ से लेकर ५४१ वी तककी गाथाओं में जो लेखाका अल्प-बहुत्व द्रव्य, चेत्र, काल आदिको लेकर बतलाया गया है, वह कहां-कही यहाँसे मिलता है और कहीं-कहीं नहीं मिलता।

भन्यमार्गणामें श्रमन्यकी सख्या उसमें कर्मश्रन्थकी तरह जवन्य-युक्तानन्त कही हुई है।
—जी० गा० ५५६।

सम्यत्त्व, सन्नी और आहारकमार्गणका भी अल्प-बहुत्व उसमें वांचात है।
—जीं० गा० ६५६—६५८—६६२—६७०।

वैमानिकदेवोंको और गर्म-जन्य संख्यात वर्ष श्रायुवाले कुछ मनुष्य-तिर्यञ्चोंको होती है। तेजोलेश्या, वादर पृथ्वी, जल और वनस्पति-कायिक जीवोंको, कुछ पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च-मनुष्य, भवनपति श्रीर व्यन्तरोंको, ज्योतिषोंको तथा साधर्म-ईशान कल्पके वैमानिकदेवों-को होती है। सब पद्मलेश्यावाले मिलाकर सब शुक्कलेश्यावालोंकी श्रपेत्वा संख्यातगुणे हैं। इसो तरह सब तेजोलेश्यावाले मिलाये जायँ तो सब पद्मलेश्यावालोंसे संख्यातगुण ही होते हैं। इसीसे इनका

?—लान्तकमे लेकर अनुत्तरिमान तकके वैमानिकदेशोका अपेवा सनत्कुमारमे लेकर महालोक तकके वैमानिकदेव, अमख्यातगुण हैं। इमी प्रकार सनत्कुमार आदिकं वैमानिकदेशोकी अपेचा करन ज्योतिपदेव ही असख्यात-गुण है। अत एव यह राह्या होती है कि पद्मलेखावाले शुक्रवेश्यात्रालोसे और तेजोलेश्यावाले पद्मलेश्यावालों में अमक्यानगुख न मानकर सख्यानगुण क्यों माने जाते हैं?

इसका ममाधान इतना ही है कि पद्मलेश्यावाले देव शुक्रनेश्यावाले दवींसे अमन्यानगुरा है सही, पर पद्मलेश्यावाले देवींकी अपेदा शुक्रनेश्यावाले तिर्यश्व अमल्यातगुरा है। इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले देवींकी असल्यातगुरा होनेपर भी तेजीलेश्यावाले देवींमें पद्मलेश्यावाले देवींसे असल्यातगुरा होनेपर भी तेजीलेश्यावाले देवींमें पद्मलेश्यावाले तिर्यश्व अमल्यातगुरा है। अत एव सब शुक्रनेश्यावालोंसे मब पद्मलेश्यावाले और सब पद्मलेश्यावालोंसे सव तेजीलेश्यावाले सल्यातगुरा हो होते हैं। माराश, केवल देवींकी अपेद्मा शुक्र आदि वक्त तीन लेश्याओंका अल्प-बहुत्व विचारा जाता, तब तो असल्यातगुरा कहा जाता, परन्तु यह अल्प-बहुत्व सामान्य जीवराशिकों लेकर कहा गया है और पद्मलेश्यावाले देवींसे शुक्र-लेश्यावाले तिर्यश्वींकी तथा तेजीलेश्यावाले देवींमें पद्मलेश्यावाले तिर्यश्वींकी सल्या इतनी बड़ी है, जिनसे कि उक्त मल्यातगुरा ही अल्प-बहुत्व घट सकता है।

श्रीनयसोमसूरिने शुक्रलेरयासे तेजीलेरया तकका श्रन्य बहुत्व श्रसस्यातगुण लिखा है; क्योंकि चन्होंने गाया-गत 'दो सखा' पदके स्थानमें 'दोऽसखा' का पाठान्तर लेकर व्याख्या की है और श्रपने टनेमें यह भी लिखा है कि किसी-किसी प्रतिमें 'दो सखा' का पाठान्तर है, जिसके मनुसार सख्यातगुणका श्रन्य-बहुत्व सममना चाहिये, जो सुर्जोको विचारणीय है।

'दोऽसखा' यह पाठान्तर वास्तविक नहीं है। 'दो सखा' पाठ ही तम्य है। इसके अनु-सार सख्यातगुर्य अल्प-बहुत्वका शङ्का-समाधान-पूर्वक विचार, सुष्ठ श्रीमलपगिरिस्रिने प्रशापनाके अल्प-बहुत्व तथा लेश्यापदकी अपनी वृत्तिमें बहुत स्पष्ट रोतिसे किया है।—पृ० १३६, ३६५। अलप-यहुत्य संस्थातगुण कहा है। कापोतलेश्या, अनन्तवनस्पतिका-यिक जीवोंको होती है, इसी सवबसे कापोतलेश्यावाले तेजोलेश्या-वालोंसे अनन्तगुण कहे गये हैं। नीललेश्या, कापोतलेश्यावालोंसे अधिक जीवोंमें और रूप्णलेश्या, नीललेश्यावालोंसे भी अधिक जीवोंमें होती है: पर्योक्ष नीललेश्या कापोतकी अपेद्मा क्लिप्टतर अध्य-यसायक्षप और रूप्णलेश्या नीललेश्यासे क्लिप्टतम अध्यवसायक्षप है। यह देखा जाता है कि क्लिप्ट, क्लिप्टतर और क्लिप्टतम परिणामवाले जीवोंकी संस्था उत्तरोत्तर अधिकाधिक ही होती है।

भव्य जीव, श्रमव्य जीवाँकी श्रपेत्ता श्रनन्तगुण हैं; क्याँकि श्रभव्य-जीव 'जघन्ययुक्त' नामक चौथी अनन्तसंख्या-प्रमाण है, पर भव्य जीव श्रनन्तानन्त हैं।

श्रीपशमिकसम्यक्त्वको त्याग कर जो जीव मिथ्यात्वकी श्रोर मुकते हैं, उन्हींको सासादनसम्यक्त्व होता है, दूसरोंको नहीं। इसीसे श्रन्य सय दिख्वालांसे सासादनसम्यक्ष्टिवाले कम ही पाये जाते हैं। जिनने जीवांको श्रीपशमिकसम्यक्त्व प्राप्त होता है, वे सभी उस सम्यक्त्वको वमन कर मिथ्यात्वके श्रमिमुख नहीं होते, किन्तु कुछ ही होते हैं, इसीसे श्रीपशमिकसम्यक्त्वसे गिरनेवालांकी श्रोपता उसमें स्विर रहनेवाले संस्थातगुण पाये जाते हैं॥ ४३॥

मीसा संखा वेयग, श्रसंखगुण खहयमिच्छ दु भणता। संनियर थोव णंता,-णहार थोवयर भसंखा॥ ४४॥

मिभाः सङ्या वेदका, असङ्यगुणाः छ।यिकामध्या द्वावनन्ती । संजीतरे न्ताकानन्ता, अनादारकाः स्ताका इतरेऽसङ्याः॥ ४४॥

श्चर्य-मिश्रदृष्टिवाले, श्रीपश्मिकसम्पग्दृष्टिवालींसे संस्थात-गुष हैं। येदक (हायोपश्मिक) सम्यग्दृष्टिवाले जीव, मिश्रदृष्टिवालींसे त्रसंख्यातगुण हैं। ज्ञायिकसम्यग्दिश्वाले जीव, वेदकसम्यग्दिश-वार्लोसे श्रनन्तगुण हैं। मिथ्यादिश्वाले जीव, ज्ञायिकसम्यग्दिश-वाले जीवोंसे भी श्रनन्तगुण हैं।

संबी जीव, असंबी जीवोंकी अपेता कम हैं और असंबी जीव, उनसे अनन्तगुण हैं। अनाहारक जीव, आहारक जीवोंकी अपेता कम हैं और आहारक जीव, उनसे असंख्यातगुण हैं॥४४॥

भावार्थ—मिश्रदृष्टि पानेवाले जीव दो प्रकारके हैं। एक तो वे, जो पहले गुण्लानको छोड़कर मिश्रदृष्टि प्राप्त करते हैं और दूसरे वे, जो सम्यग्दृष्टिसे च्युत होकर मिश्रदृष्टि प्राप्त करते हैं। इसीसे मिश्रदृष्टिवाले श्रीपश्मिकसम्यग्दृष्टिवालोंसे संर्यातगुण हो जाते हैं। मिश्रसम्यग्दृष्टिवालोंसे ज्ञायोपश्मिकसम्यग्दृष्टिवालोंके श्रसंख्यातगुण होनेका कारण यह है कि मिश्रसम्यक्त्वकी अपेता स्थापश्मिकसम्यक्त्वकी स्थित बहुत श्रिष्ठिक है। मिश्रसम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिश्रन्तर्मुहृर्त्तकी ही होती है, पर ज्ञायोपश्मिकसम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिश्रन्तर्मुहृर्त्तकी ही होती है, पर ज्ञायोपश्मिकसम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिश्रु श्रिवक छ्यासठ सागरोपमकी। ज्ञायिकसम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थित कुछ श्रिवक छ्यासठ सागरोपमकी। ज्ञायिकसम्यक्त्वी, ज्ञायोपग्रमिकसम्यक्त्व्योंसे श्रनन्तगुण हैं। ज्ञायिकसम्यक्त्वयोंसे भी मिथ्यात्वियोंके श्रनन्तगुण होनेका कारण यह है कि सब वनस्पितिकायिक जीव मिथ्यात्वो ही हैं श्रीर वे सिद्धोंसे भी श्रनन्तगुण हैं।

देव, नारक, गर्भज-मनुष्य तथा गर्भज-तिर्यश्च ही संझी हैं, शेष सब संसारी जीव असंझी हैं, जिनमें अनन्त वनस्पतिकायिक जीवों-का समावेश हैं, इसीलिये असंझी जीव संझियोंकी अपेचा अनन्त-गुण कहे जाते हैं।

वित्रहगतिमें वर्तमान, केवलिसमुद्यातके तीसरे, चौधे और पाँचवें समयमें वर्तमान, चौदहवें गुणस्थानमें वर्तमान और सिद्धः ये सब जीव अनाहारक हैं; शेप सब आहारक हैं। इसीसे अनाहा-रकोंकी अपेदाा आहारक जीव असंख्यातगुण कहे जाते हैं। वनस्प-तिकायिक जीव सिद्धोंसे भी अनन्तगुण हैं और वे सभी संसारी होनेके कारण आहारक हैं। अत एव यह शक्का होती है कि आहारक जीव, अनाहारकोंकी अपेदाा अनन्तगुण होने चाहिये, असंख्य-गुण केसे ?

इसका समाधान यह है कि एक-एक निगोद-गोलकमें अनन्त जीय होते हैं: इनका असंस्थातवाँ भाग प्रतिसमय मरता और विश्रहगतिमें वर्तमान रहना है। ऊपर कहा गया है कि विश्रहगतिमें वर्तमान जीय श्रनाहारक हो होते हैं। ये श्रनाहारक इतने श्रधिक होते हैं, जिससे कुल श्राहारक जीय, कुल अनाहारकोंकी अपेसा अन-न्यगुण कमी नहीं होने पाते, किन्तु असंस्थातगुण ही रहते हैं॥४४॥

# दितीयाधिकारके परिशिष्ट ।

# SE ESTA SE SE

### परिशिष्ट "ज"।

# पृष्ठ ५२, पड्कि २३के 'योगमार्गणा' शब्दपर—

तीन योगोंके नाह्य और आभ्यन्तर कारण दिखा कर उनकी न्यास्या राजवानियामें बहुत ही स्पष्ट की गई है। उनका साराश इन प्रकार है —

- (क) बाह्य श्रीर श्राभ्यन्तर कारणोंने होनेवाला जो मननके श्रिभगुख श्रात्माका प्रदेश-परिस्पन्द, वह 'मनोयोग' है। इसका बाह्य कारण, मनोवर्गणाका श्रालम्बन श्रीर श्राभ्यन्तर कारण, वीर्यान्तरायकर्भका खय-खयोपराम तथा नो इन्द्रियावरणकर्मका खय-खयोपराम (मनो लिक्ष) है।
- (ख) बाह्य और श्राम्यन्तर कारण-जन्य श्रात्माका भाषाभिमुख प्रदेश परिस्पन्द 'वचन-बोग' है। इसका बाह्य कारण पुरुलविषाको शरीरनामकर्मके उदयसे होनेवाला वचनवर्गणका श्रालम्बन है श्रीर श्राभ्यन्तर कारण वीर्यान्तरायकर्मका चय-धयोपशम तथा मितशानावरण श्रीर श्रवरश्रुतशानावरण श्रादि कर्मका चय-चयोपशम (वचनलिंभ) है।
- (ग) बाह्य और आभ्यन्तर कारण-जन्य गमनादि-विषयक आत्माका प्रदेश परिस्पन्द 'काय-योग' है। इसका बाह्य कारण किमी न-किसी प्रकारकी शरीरमर्गणाका आलम्बन है और आभ्य-न्तर कारण वीर्यान्तरायकर्मका चय-चयोपशम है।

यद्यपि तेरहवें भीर चौदहवें, इन दोनों गुणस्थानोंके समय वीर्यान्तरायकर्मका इयस्प भाभ्यन्तर कारण समान ही है, परन्तु वर्गणालम्बनस्प वाद्य कारण समान नहीं है। अर्यात् वह तेरहवें गुणस्थानके समय पाया जाता है, पर चौदहवें गुणस्थानके समय नहीं पाया जाता। इसीसे तेरहवें गुणस्थानमें बोग-विधि होती है, चौदहवें में नहीं। इसकेलिये देखिये, तत्त्वार्थ-श्रध्याय ६, स्०१, राजवार्तिक १०।

वोगके विषयमें राङ्गा-समाधान ----

(क) यह राष्ट्रा होती है कि मनोयोग और वचनयोग, काययोग हो है, क्योंकि इन दोनों योगोंके समय, रारीरका न्यापार अवश्य रहता ही है और इन योगोंके आलम्बनभूत मनोद्रन्य तथा भाषाद्रन्यका ग्रहण भी किसी-न-किसी प्रकारके शारीरिक-योगसे ही होता है। इनका समाधान यही है कि मनोयोग तथा वचनयोग, काययोगसे जुटा नहीं है, किन्तु काययोग विशेष ही हैं। जो काययोग मनन करनेमें सहायक होता है, वही उम ममय 'मनो योग' और जो काययोग, भाषाके वोलनेमें सहकारी होता है, वही उस समय 'वचनयोग' माना गया है। सारांश यह है कि ज्यवहारकेलिये ही काययोगक तीन भेद किये हैं।

(स) यह भी राह्मा होता है कि उक्त रीतिसे श्वासीच्ङ्का समें सहायक होनेवाले काययोग-को 'श्वामोच्ङ्कासयोग' कहना चाहिये और तीनकी जगह चार योग मानने चाहिये।

इसका समाधान यह दिया गया है कि न्यवहारमें, जैसा माषाका श्रीर मनका विशिष्ट प्रयोजन दोखता है, वैसा श्रासोच्छ्रासका नहीं। अर्थात् श्रासोच्छ्राम श्रीर रारीरका प्रयोजन वैसा भिन्न नहीं है, जैसा शरीर और मन-मचनका। इसीसे तीन हो योग माने गये हैं। इस विषयके विशेष विचारकेलिये विशेषावश्यव-भाष्य, गा० ३५६——३६४ तथा लोकप्रकारा-सर्ग ३, ओ० १३४४——१३४५ के वीचका गद्य देखना चाहिये।

द्रव्यमन, द्रव्यवचन और शरीरका स्वरूप --

- (क) जो पुद्रल मन बननेके योग्य हैं, जिनको शास्त्रमें 'मनोवर्गणा' कहते हैं, वे जब मनरूपमें परिख्त हो जाते हैं—विचार करनेमें सहायक हो सकें, ऐसी स्थितिको प्राप्त कर लेते हैं—तब उन्हें 'मन' कहते हैं। शरीरमें द्रव्यमनके रहनेका कोई खास स्थान तथा उनका नियत आकार श्वेताम्बरीय अन्योंमें नहीं है। श्वेताम्बर-सम्प्रदायके अनुमार द्रव्यमनको शरीर-ज्यापी और शरीराकार समकता चाहिये। दिगम्बर-सम्प्रदायमें उसका स्थान हृदय तथा आकार कमलकासा माना है।
  - (ाव) वन्त नमपर्मे परियात एक प्रकारके पुद्रल, जिन्हें भाषावर्गया कहते हैं, वे ही 'व बन' कहताते हैं।
  - (ग) जिससे चलना-फिरना, खाना-पोना आदि हो मकता हैं, जो सुख दु व भोगनेका स्थान है और जो श्रीदारिक, वैक्रिय आदि वर्गणाश्रीमे बनता है, वह 'शरीर' कहलाता है।

### परिशिष्ट "झ"।

# पृष्ठ ६५, पङ्क्ति इके 'सम्यक्तव' शब्द्पर—

इसका स्वरूप, विशेष प्रकारसे जाननेकेलिये निम्न-लिखित कुछ बातोंका विचार करना बहुत उपयोगी है —

- (१) सम्यक्त्व सहेतुक है या निहेंतुक ?
- (२) चायोपरामिक भादि भेरोंका श्राधार क्या है ?
- (३) श्रीपशमिक श्रीर स्रायोपशमिक-सम्यक्त्वका श्रापसमें श्रन्तर तथा स्रायिकसम्यक्त्व की विशेषता।
  - (४) शङ्का-समाधान, विषाकोदय भीर प्रदेशोदयका स्व हप ।
  - (५) इयोपराम श्रौर उपरामकी व्याख्या तथा खुलासावार विचार ।
- (१)—मम्यन्त्व-परिणाम सहेतुक है या निहेंतुक ? इस प्रथ्नका उत्तर यह है कि उसको निहेंतुक नहीं मान मकते क्योंकि जो वस्तु निहेंतुक हो, वह सब कालमें, सब जगह, पकसी होनी चाहिये अथवा उसका श्रमाद होना चाहिये। मम्यक्त-परियाम, न तो सबमें समान है और न उमका श्रमान है। इमलिये उसे सहेतुक मानना ही चाहिये। सहे कि मान लेनेपर पह प्रश्न होता है कि उसका नियत हेतु क्या है, प्रवचन-श्रवण, मगबरपूजन भादि को-जो दाह्य निमित्त माने जाते हैं. ये तो सम्यक्तवकें नियम कारण हो ही नहीं सकते, नयोंकि इन नास निमित्तोंके होते हुए भी अभन्योंकी तरह अनेक भन्योंको सम्यक्त-प्राप्ति नहीं होती। इसका उत्तर इतना ही है कि सम्यन्त्व-परिणाम प्रकट होनेमें नियत कारण जीवका तथाविष भन्यत्व-नामक भनादि पारिणाभिक-स्त्रमात्र विशेष ही है। जब इस पारिणामिक भन्यत्वका परि-प्राप्त होता है, तभी सम्यनत्व-लाभ होता है। भन्यत्व परियाम, साध्य रोगके समान है। कोई साध्य रोग, स्वयमेव (बाह्य उपायके विना ही) शान्त हो जाता है। किसी साध्य रोगके शान्त होनेमें वैवका उपचार भी दरकार है और कोई साध्य रोग ऐसा भी होता है, जो बहुत दिनोंके बाद मिटता है। भन्यत्व-स्वभाव, ऐमा ही है। झनेक जीवोंका मध्यत्व, बाद्य निमित्तके विना ही परिपाक प्राप्त करता है। ऐसे मी जीव हैं, जिनके भन्यत्व-स्वमानका परिपाक होनेमें शास्त्र-श्रवण आदि बाह्य निमित्तोंको आवश्यकता पड़ती है। भीर अनेक बोबोंका भन्यत्व परिणाम दार्ध-काल व्यतीत हो चुकनेपर, स्वयं ही परिपाक प्राप्त करता है। शास्त्र अवस्य, अहँत्पूजन भादि जो बाह्य निमित्त है, वे सहकारीमात्र है। उनकेद्वारा कभी कभी भन्यत्वका परिवाक होनेमें मदद मिलती है इसीसे न्यवहारमें ने सम्यनत्तके कारण माने गये हैं और उनके आलम्बनकी आव-नयकता दिखायी जाती है। पर-तु निश्चय-दृष्टिसे तथाविभ-भव्यत्वके विपाकको हो सम्यगत्वका

अन्यभिचारी (निश्चित) कारण मानना चाहिये। इससे शास्त्र-श्रवण, प्रतिमा-पूजन श्रादि बाह्य कियाचोंकी अनैकान्तिकता, जो अधिकारी भेदपर श्रवलम्बित है, उसका खुनासा हो जाता है। यही भाव, भगवान् उमास्वातिने 'तिविसर्गादिधिगमाद्वा'—तत्त्वार्ध-श्र० १, सृत्र ३से प्रकट निया है। श्रीर यही वात पचसंग्रह-द्वार १, गा० = की मलयगिरि-टीकार्मे भी है।

- (२)—सम्यवस्य गुण, प्रकट होनेके आभ्यन्तर कारणोंकी जो विविधता है, वही जायोप-शमिक आदि भेटोंका आधार है:—अनन्तानुविध-चतुष्क और दर्शनमोहनीय-त्रिक, इन सात प्रकृतियोंका छयोपराम, छायोपरामिकसम्यक्त्वका; उपशम, औपरामिकसम्यक्त्वका और चय, जायिकसम्यक्त्वका कारण है। तथा सम्यक्त्वके गिरा कर मिथ्यात्वकी और अकानेवाला अनन्ता-नुबन्धो कपायका उदय, सासादनसम्यक्त्वका कारण और मिश्रमोहनीयका उदय, मिश्रसम्यक्त्व-का कारण है। जीपरामिकसम्यक्त्वमें काललब्धि आदि अन्य क्या २ निमित्त अपेक्तित हैं और यह किस २ गतियें किन २ कारणोंसे होता है, इसका विशेष वर्णन तथा जायिक और ज्ञायो-परामिकसम्यक्त्वका वर्णन क्रमराः—तत्त्वार्थं अ० २, मृ० ३ के १ले और २रे राजवार्तिकमें तथा मृ० ४ और ५ के ७वें राजवार्तिकमें है।
- (३)—भीपरामिकसम्यस्यके समय, दशंनमोहनीयका किसी प्रकारका उदय नहीं होता; पर हायोपरामिकसम्यक्त्वके समय. सम्यन्त्वमोहनीयका विपाकोदय श्रीर मिथ्यात्वमोहनीयका प्रदेशोदय होना है। इसी भिन्नताके कारण शास्त्रमें श्रोपरामिकसम्यक्त्वको, 'भावसम्यक्त्व' श्रोर हादोपरामिकसम्यक्त्वको, 'द्रव्यसम्यक्त्व' कहा है। इन दोनों सम्यवत्वोंसे ह्यायिकसम्यक्त्व विशिष्ट है: व्योकि वह स्थायी है श्रीर ये दोनों श्रस्थायी है।
- (४)—यह राद्धा होती है कि गोहनीयकर्म घातिकर्म है। वह सम्यक्त और चारित्रक्यांयका घात करता है, इसिलये सम्यक्त्वमोहनीयके विपाकोदय और मिध्यात्वमोहनीयके प्रदेशोदवके समय, सम्यक्त्व-परिणाम व्यक्त कैसे हो सकता है? इसका समाधान यह है कि
  सम्यक्त्वमोहनीय, मोहनीयकर्म है सहां, पर उसके दिलक विशुद्ध होते हैं; क्योंकि शुद्ध अध्यकमायमे जब मिध्यात्वमोहनीयकर्म है सहां, पर उसके दिलक विशुद्ध होते हैं; क्योंकि शुद्ध अध्यकमायमे जब मिध्यात्वमोहनीयकर्म है दिलकोंका सर्वधाती रस नष्ट,हो जाता है, तब वे ही एक-स्थान
  रसवाले और दि-स्थान अनिमन्द रसवाले दिलक 'सम्यक्त्वमोहनीय' बहलाते हैं। जैसे:—कॉन्व
  शादि पारदरांक वरतुएँ नेत्रके दर्शन-कायंमें स्कावट नहीं डालती, वैसे ही मिध्यात्वमोहनीयके
  बुद्ध दिलकोंका विपाकोदय सन्यक्त्व-परिणामके आविर्मावमें प्रतिबन्ध नहीं करता। अब रहा
  मिध्यात्वजा प्रदेशोदय, सो वह भी, सम्यक्त्व-परिणामका प्रतिबन्धक नहीं होता; वर्योकि नीरस
  दिल्कोंका ही प्रदेशोदय, सो वह भी, सम्यक्त्व-परिणामका प्रतिबन्धक नहीं होता; वर्योकि नीरस
  दिल्कोंका ही प्रदेशोदय, सो वह भी, सम्यक्त्व-परिणामका प्रतिबन्धक नहीं होता; वर्योकि नीरस
  दिल्कोंका ही प्रदेशोदय, सो वह भी, सम्यक्त्व-परिणामका प्रतिबन्धक नहीं होता; वर्योकि नीरस
  दिल्कोंका ही प्रदेशोदय, सो वह भी, सम्यक्त्व-परिणामका प्रतिबन्धक नहीं होता; वर्योकि नीरस
  दिल्कोंका ही प्रदेशोदय, सो वह सी, सम्यक्ते परिणामकी है, जनका विपाकोदय भी, जब
  गुण्डका घात नहीं करता, तक नीरस दिलकोंके प्रदेशोदयसे गुण्डके बात होनेकी सम्भावना ही नहीं
  को जा सकती। देखिये, पक्तंप्रहर्मा इंटर १, १४वीं गाथाकी टीकामें ग्वारहर्में गुण्यस्थानकी न्याख्या।

- (४)—स्वोपशम-जन्य पर्याय 'झायोपशमिक' श्रीर उपशम-जन्य पर्याय 'श्रीपगमिक' क्रिस्ताता है। इसलिये किसी भी सायोपशमिक श्रीर श्रीपशमिक भावका यथार्थ द्यान करनेके-लिये पहले स्रयोपशम श्रीर उपशमका ही स्वरूप जान लेना श्रावश्यक है। स्रत इनका स्वरूप शास्त्रीय प्रक्रियाके श्रनुसार लिखा जाता है —
- (क) चयोपराम राच्दमें दो पट हैं जय तथा उपशम । 'चयोपराम' राष्ट्रका मतलव, कर्मके चय और उपराम दोनोंसे हैं। चयका मतलव, आत्मासे कर्मका विशिष्ट सम्बन्ध छूट जाना और उपरामका मतलव कर्मका अपने स्वरूपमें आत्माके साथ सलग्र रह कर भी उनपर अमर न डालना है। यह तो हुआ मामान्य अर्थ, पर उसका पारिभाषिक अर्थ खुद्ध अधिक हैं। वन्धाविका पूर्ण हो जानेपर किमी विविद्यंत कर्मका जब चयोपराम गुरू होता है, तब विविद्यंत वर्तमान समयसे आविका-पर्यन्तके दिलक, जिन्हें उदयाविका-प्राप्त या उदीर्ण-टिलक कहते हैं, उनका तो प्रदेशोदय व विपाकोटयदारा जय (अभाव) होता रहता है, और जो दिलक, विविद्यंत वर्तमान समयमे आविलक्षा तकमें उटय पाने योग्य नहीं ई—जिन्हें उदयाविका बहिर्मृत या अनुदीर्ण दिलक कहते हैं—उनका उपराम (विपाकोदयक्षी योग्यनाका अभाव या तीव्र रनसे मन्ट रसमें परिखमन) हो जाता है, जिससे वे दिलक, अपनी उदयाविका प्राप्त होनेपर, प्रदेशोटय या मन्द विपाकोटयदारा चीण हो जाने ई अर्थात् आत्मापर अपना फल प्रकट नहीं कर मकने या कम प्रकट करते हैं।

इस प्रकार व्यावितका पर्यन्तके उदय-प्राप्त कर्मटितकोंका प्रदेशोदय व विपाकोदयदारा इय श्रीर श्रावितकाके वादके उदय पाने योग्य कर्मदितकोंकी विपाकोदयसम्बन्धिनो योग्यताका समाव या तीव रसका मन्द रसमें परियामन होते रहनेसे कर्मका ह्योपशम कहलाता है।

चयोपराम-योग्य कर्म — चयोपराम, मब कर्मोंका नहीं होता, सिर्फ धातिकर्मीका होता है। धातिकर्मके देशधाति और मर्वधाति, ये दो भेद हैं। दोनोंके चयोपराममें कुछ विभिन्नता है।

(क) जब देशघातिकर्मका चयोपराम प्रवृत्त होता है, तब उसके मन्ट रस-युक्त कुछ दिलकोंका विपाकोदय, साथ ही रहता है। विपाकोदय-प्राप्त दिलक, भल्प रम-युक्त होनेसे स्वावाय ग्रुणका घात नहीं कर सकते, इससे यह सिद्धान्त माना गया है कि देशघातिकर्मके चयोपरामके समय, विपाकोदय विरुद्ध नहीं है, अर्थात् वह चयोपरामके कार्यको—न्वावार्य ग्रुणके विकामको—रोक नहीं सकता। परन्तु यह वात ध्यानमें रखनी चाहिये कि देशघातिकर्मके विपाकोदय-मिश्रित चयोपरामके समय, उसका सर्वधाति-रस युक्त कोई भी दलिन्द्र, उदयमान नहीं होता। इसमे यह सिद्धान्त मान लिया गया है कि जब, सर्वधाति-रस, शुद्ध-श्रध्यवमायसे देशघातिरूपमें परिणत हो जाता है, तभी अर्थात् देशघाति-स्पर्धकके हो विपाकोदय-कालमें चयोपराम श्रवश्य प्रवृत्त होता है।

### परिशिष्ट "द"।

### पृष्ठ ७४, पङ्क्ति २१के "सम्भव" शब्दपर—

श्रठारह मार्गणामें श्रचकुर्दर्शन परिगणित है, श्रत एव उसमें भी चौदह जीवस्थान समम्मने चाहिये। परन्तु इमपर प्रश्न यह होता है कि श्रचकुर्दर्शनमें जो श्रपर्थाप्त चीवस्थान माने जाते हैं, सो क्या श्रपर्याप्त-भवस्थामें इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके बाद श्रचकुर्दर्शन मान कर या इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके पहले भी श्रचकुर्दर्शन होता है, यह मान कर ?

यदि प्रथम पत्त माना जाय तब तो ठीक है, क्योंकि इन्द्रियपर्याति पूर्ण होनेके बाद अपर्याप्त-अवस्थामें ही चच्छिरिन्द्रियद्वारा मामान्य बोध मान कर । जैसे —चच्छिर शंनमें तीन अपर्याप्त, जीवस्थान १७वीं गाथामें मतान्तरसे बतलाये हुए हैं, वैसे ही इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके बाद अपर्याप्त-अवस्थामें चच्छिमेन्न इन्द्रियद्वारा मामान्य बोध मान कर अचच्छिर नेमें सात अपर्याप्त जीवस्थान घटाये जा सकने हैं।

परन्तु श्रीजयसीमसूरिने इस गाथाने भपने टवेमें इनद्वियपर्याप्ति पूर्ण होनेके पहले भी अचलुर्दर्शन मान कर उसमें अपर्याप्त जीवस्थान माने हैं। भीर सिद्धान्तके आधारसे बतलाया है कि विश्वहगति और कार्मणयोगमें अवधिदर्शनरहित जीवकी अचलुर्दर्शन होता है। इस पत्तमे अस यह होता है कि इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके पहले द्रव्येन्द्रिय न होनेसे अचलुर्दर्शन कैमे मानना ? इसका उत्तर दो नरहमे दिया जा सकता है।

(१) द्रच्येन्द्रिय होनेपर द्रव्य श्रीर भाव, उभय इन्द्रिय-जन्य उपयोग श्रीर द्रव्येन्द्रियकं-श्रभावमें केवल मावेन्द्रिय-जन्य उपयोग, इस तरह दो प्रकारका उपयोग है। विश्रहगतिमें श्रीर इन्द्रियपर्याप्ति होनेके पहले, पत्रले प्रकारका उपयोग, नहीं हो सकता, पर दूमरे प्रकारका दर्रांना-स्मक सामान्य उपयोग माना जा सकता है। ऐमा माननेमें तत्वार्थ-अ०२, स्०६ की वृत्तिका---

"अथवोन्द्रियनिरपेक्षमेव तत्कस्यचिद्भवेद् यत पृष्ठत उपसर्पन्तं सप बुद्धयैवेन्द्रियव्यापारनिरपेक्षं पद्मयतीति।"

यह कथन प्रमाण है। सारांश, इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके पहले उपयोगात्मक श्रवतुर्दर्शन मान कर समाधान किया जा सकता है।

(२) विग्रहगतिमें श्रीर इन्द्रियपर्याप्ति पूर्णे होनेके पहले अचलुर्दर्शन माना जाता है, सो शक्तिरूप अर्थात् स्थोपरामस्प, उपयोगरूप नहीं । यह समाधान, प्राचीन चतुर्थं कर्मश्रन्थकी ४६वीं गाथाकी टीका के— चयोपणममें कर्मका चय भी जारी रहना है, जो कमसे कम प्रदेशोदयके सिवाय हो ही नहीं सकता। परन्तु उपशममें यह बात नहीं, जब कर्मका उपशम होता है, तमींसे उसका चय कक ही जाता है, अत एव उसके प्रदेशोदय होनेकी आवश्यकना ही नहीं रहती। इसीसे उपशम अवस्था तभी मानी जाती है, जब कि अन्तरकरण होता है। अन्तरकरणके अन्तर्मृहूर्तमें उदय पानेके योग्य दलिकोंमेंसे कुछ तो पहले ही भोग लिये जाते हैं और कुछ दिलक पीछे उदय पानेके योग्य बना दिये जाते हैं, अर्थात् अन्तरकरणमें वेद्य-टिनकोंका अभाव होता है।

श्रत एव चयोपगम श्रीर उपगमको सिंद्य त्याख्या इतनी ही की जाती है कि चयोप-गमके समय, प्रदेशोदय या मन्द विपाकोदय हाता है, पर उपरामके समय, वह मा नहीं होता। दह नियम याद रखना चाहिये कि उपगम भी धानिकर्मका हो हो सकता है, सो भी सब धार्टि-कर्मका नहीं, किन्तु केंग्ल मोहनीयकर्मका। श्रर्थात् प्रदेश श्रीर विपाक दोनों प्रकारका उदय, यदि रोका जा सकता है तो मोहनीयकर्मका हो। इसकेलिये देखिये, नन्द्री, सू० = को टीका, पृ० ७७ कम्मपयडी, श्रीयशोविजयजी-कृत टोका, पृ० १३, पष्ठ द्वा० १, गा० २६को मलयगिरि-व्याख्या। सम्यक्तके स्वरूप, उत्पत्ति श्रीर भेट-प्रमेटादिका सविस्तर विचार देखनेकेलिये देखिये, -लोकप्र०-सर्ग ३, श्रोक ५६६—७००।

# "त्रयाणामप्यचक्षुर्दर्शनं तस्यानाहारकावस्थायामपि छव्धिमाश्रि-त्याभ्युपगमात्।"

इस उल्लेखके आधारपर दिया गया है।

प्रश्न—इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके पहले जैसे उपयोगस्प या चयोपरामरूप श्रचचुर्दर्शन माना जाता है, वैसे ही चचुर्दर्शन क्यों नहीं माना जाता ?

उत्तर—चतुर्दर्शन, नेत्ररूप विशेष-इन्द्रिय-जन्य दर्शनको कहते हैं। ऐमा दर्शन उसी समय माना जाता है, जब कि द्रश्यनेत्र हो। श्रत एवं चतुर्द्शनको इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके बाद ही माना है। श्रचतुर्दर्शन किसी-एक इन्द्रिय-जन्य सामान्य उपयोगको नहीं कहते, किन्तु नेत्र-भिन्न किसी द्रव्येन्द्रियसे होनेवाले, द्रव्यमनमे होनेवाले या द्रव्येन्द्रिय तथा द्रव्यमनके श्रमावमें चयोपशममात्रसे होनेवाले सामान्य उपयोगको कहते हैं। इसीसे श्रचतुर्दर्शनको इन्द्रिय-पर्याप्ति पूर्ण होनेके पहले श्रीर पीछे, दोनों श्रवस्थाश्रोंमें माना है।

#### परिशिष्ट "ठ"।

### पृष्ट ७=, पङ्कि ११के 'झनाहारक' शब्दपर-

श्रनाहारक जीव दो प्रकारके होते हैं — इश्वस्थ और वोतराग । वीतरागर्में को श्रशरीरी (मुक्त) है, वे सभी सदा श्रनाहारक हो हैं, एपरन्यु जो गगर-भारी हैं, वे केविलसमुद्धातके तीमरे, जीवे और पाँचवें नमयमें हो श्रनाहारक होते हैं। इश्वस्थ जीव, श्रनाहारक तभी होते हैं, जब वे विग्रहगितमें वर्ग मान हों।

नन्मान्तर श्रष्टण करनेकेलिये जीवको पूर्व-स्थान छोड़कर दूसरे स्थानमें जाना पड़ता है। दृमरा म्थान पड़ले स्थानने विश्वेणि-पतित (वक्र-रेखा) में हो, तब उसे वक्र-गति करनी पहती है। वक्र-गतिके सम्बन्धमें इम जगह तीन वार्तोपर विचार किया जाता है —

- (१) मक्र-गतिमें विद्यह (घुमाव) की सख्या, (२) वक्र-गतिका काल-परिमाण श्रीर (३) वक्र गतिमें अनाहारकत्वका काल-मान ।
- (१) कोई उत्पत्ति स्थान ऐसा होता है कि निसको जीव एक विग्रह करके ही ग्राप्त कर लेता है। किनी स्थानकेलिये दो थिग्रह करने पढ़ने हैं और किमीकेलिये तीन भी। नवीन उत्पत्ति-स्थान, पूर्व-स्थानसे कितना हो विश्रेणि-पतित वर्षों न हो, पर वह तीन विश्रहमें तो अवस्य ही ग्राप्त हो नाता है।

इम विषयमें दिगम्बर साहित्यमें विचार-भेट नजर नहीं बाता, क्योंकि-

''विग्रह्वती च संसारिण' प्राक् चतुभ्यः।''—तत्त्वार्थ-भ० २, स्० २८ । इस सूत्रकी सर्वार्थसिक्ष-टोकामें आपूज्यपादस्थामीने धिषकसे श्रिषक तीनं विग्रहवाली जितका ही उद्योख किया है । तथा —

"एकं द्वी त्रीन्वाऽनाहारक।" —नत्वार्थ-म०२, सूत्र ३०।

इस सूत्रके ६ठे राजवातिकमें मट्टारक श्रीभकलक्क्द्रदेवने भी भिषक्ते भिषक त्रि-विश्रह-गतिका ही समर्थन किया है। नेमिचन्द्र मिद्धान्तचक्रवर्ती भी गोम्मञ्सार-जीवकाएडकी स्हर्द्दी गायामें एक मतका ही निर्देश करते हैं।

श्वेनाम्मरीय अन्योंमें इस विषयपर मतान्तर ब्रिखित पाया जाता है -

"वित्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुभ्येः।" —तत्त्वार्थ-श्र० २, स्त्र २६ । "एकं द्वी वाऽनाहारकः।" —तत्त्वार्थ-श्र० २, स्० ३० ।

एक विश्वहवाली गति, जिसकी काल-मर्यादा दो समयकी है, उसके दोनों समयमें जीव त्राहारक ही होता है, क्योंकि पहले समयमे पूर्व-गरीर-योग्य लोनाहार शहण किया जाता है श्रीर दसरे ममयमें नवीन शरीर-योग्य श्राहार । दो विग्रहवाली गति, जो तीन समयकी है श्रीर तीन विश्रहवाली गति, जो चार समयकी है, उसमें प्रथम तथा श्रन्तिम समयमें आहारकव होते-पर भी बीचके समयमें अनाहारक-अवस्था पायो जाती है। श्रर्थात् द्वि-विग्रहगतिके मध्यमें एक समय तक और ति विश्वहगतिमें प्रथम तथा अन्तिम समयको छोड़, बीचके दो समय पर्यन्त श्रनाहारक स्थिति रहती है। व्यवहारनयका यह मत कि विग्रहकी भपेचा श्रनाहारकत्वका समय एक कम ही होता है, तत्त्वार्थ-प्रव्याय २ के ३१वें सूत्र में तथा उसके मान्य श्रीर टीकामें निर्दिष्ट है। साथ ही टीकामें व्यवहारनयके श्रनुसार उपर्यक्त पाँच समय-परिमाण चतुर्विग्रहवती गतिके मतान्तरको लेकर तीन समयव अनाहारकत्व मी वतलाया गया है। साराश, व्यवहार-नयकी अपेचारे तान समयका अनाहारकत्व, चतुर्विग्रहवती गतिके मतान्तरमे ही घट सकता है. श्रान्यथा नहीं । निश्चयदृष्टिके श्रनुसार यह वात नहीं है। उसक श्रनुसार तो जितने विग्रह उतने दी समय अना हारकत्वके होते हैं। अत एव उस दृष्टिके अनुसार एक विश्रहवाली वक्र-गतिमें एक समय, दो विग्रहवाली गतिमें दो समय और नीन विश्रहवाली गतिमें तीन समय अनाहारकत्वके सम्माने चाहिये। यह बात दिगम्बर प्रनिद्ध तत्त्वार्थ-अ० २के ३०वें सत्र तथा उसकी मर्वार्थसिद्धि श्रीर राजवातिक-टाकामें है।

श्वेताम्बर-यन्थोंमें चतुवियहवर्ना गतिके मनान्तरका उल्लेख है, उसको लेकर निश्चयदृष्टिसे विचार किया जाय तो श्रनाहारकत्वके चार समय भी कहे जा सकते है ।

सारारा, श्वेताम्बरीय तत्त्वार्थ भाष्य आदिमें एक या दो समयके अनाहारकत्वका जो उद्घेख है, वह व्यवहारदृष्टिने और दिगम्बरीय नत्त्वार्थ आदि यन्थोंमें जो एक, दो या तीन समयके अना-हारकत्वका उद्घेख है, वह निश्चयदृष्टिसे। अत एव अनाहारकत्वक काल-मानके विषयमें दोनों सम्प्रदायमें वास्तविक विरोधको अवकाण ही नहीं है।

प्रसङ्ग-वश यह वात जानने-योग्य है कि पूर्व-शरीरका परियाग, पर मनकी श्रायुका उदय श्रीर गित (चाहे ऋजु हो या वक्र), ये तीनों एक समयमें होते हैं। विश्वहणितके दूसरे समयमें पर-मनकी श्रायुके उदयका कथन हे, सो स्थूल व्यवहारनयकी श्रायेक्तान—पूर्व-मनका श्रन्तिम समय, जिसमें जीव विश्वहगतिके श्रमिमुख हो जाता है, उसको वपचारसे विश्वहगतिका प्रथम समय मानकर—समभना चाहिये।

—शृहत्मश्रहणी, गा० ३२४, मलयगिरि-शिका।

श्वेतान्तर-प्रसिद्ध सत्तार्थ-अ० २ के भाष्यमें भगवान् उमान्त्रातिने तथा उसकी टीकामें श्रीसिद्धसेनगिणिने त्रि-विग्रहगतिका उद्घेर किया है। माथ ही उक्त भाष्यकी टीकामें चतुर्विग्रहगतिका मतान्तर भी दरमाया है। इम मतान्तरका उद्धेख गृहत्सग्रहणीकी २०५वीं गाथामें श्रीर श्रीभगवती-शतक ७, उद्देश १की तथा गतक १४, उद्देश १की टीकामें भी है। किन्तु इम मनान्तरका जहाँ-कहीं उद्धेख है, वहाँ मव जगह यही लिखा है कि चतुर्विग्रहगतिका निर्देश किसी मूल सूत्रमें नहीं है। इमसे जान पड़ता है कि ग्रेसी गति करनेवाले जीन हो बहुत कम है। उक्त सृत्रोंके भाष्यमें तो यह स्पष्ट लिखा है कि नि-विग्रहमें अधिक विग्रहवाली गतिका सभव हो नहीं है।

### "अविग्रहा एकविग्रहा द्विविग्रहा त्रिविग्रहा इत्येताश्चतुस्समयप-राश्चतुर्विधा गतयो भवन्ति, परतो न सम्भवन्ति।"

भाष्यके इस कथनमे तथा दिगम्बर-यन्थोंमें अधिकमे अधिक त्रि-वियह गतिका ही निर्देश पाये जानेसे और भगवती-टीका आदिमें जहाँ-कहीं चतुर्वियह गतिका मतान्तर है, वहाँ सब जगह उसकी अल्पता दिखायी जानेके कारण अधिकमे अधिक तीन वियह वाला गतिहीका पच बहु-मान्य समक्तना चाहिये।

- (२) वक्र-गतिके काल-परिमाणके मम्बन्धमें यह नियम है कि वक्र-गतिका समय विग्रहकी अपेला एक अधिक ही होगा है। अर्थान् जिस गतिमें एक विग्रह हो, उसका काल-मान दो समयोंका, इस प्रकार दि विग्रहगतिका काल-मान तीन समयोंका और त्रि-विग्रहगतिका काल-मान चार ममयोंका है। इम नियममें श्रेताम्बर-िगम्बरका कोई मत-भेद नहीं। हाँ, जगर चतुर्विग्रह-गतिके मतान्तरका जो उल्लेख किया है, उसके अनुमार उस गतिका काल-मान पाँच समयोंका बतलाया गया है।
- (३) विद्यहगतिमें धनाद्दारक्त्वके काल-मानका विचार व्यवद्दार श्रीर निश्चय, दो दृष्टियोंसे किया हुआ पाया जाता है। व्यवद्दारवादियोंका अनिप्राय यह है कि पूर्व-रारीर छोड़नेका समय, जो वक्र-गतिका प्रथम ममय है, उसमें पूर्व-रारार-योग्य कुछ पुद्रल लोमाद्दारा प्रदृण किये जाते हैं।—बृद्दल्मप्रदृणों गा० ३२६ तथा उसकी टीका, लोक० सर्ग ३, ओ०, ११०७ से आगे। परन्तु निश्चयवादियोंका अभिप्राय यह है कि पूर्व-रारार छ्वनेके समयमें, अर्थात् वक्र-गतिके प्रथम ममयमें न तो पूर्व-रारीरका हो सम्बन्ध है और न नया रारीर वना है, इसिलये उम समय किसी प्रकारके आद्दारका समय नहीं।—लोक० स० ३, ओ० १११५ से आगे। व्यवद्दारवादी हो या निश्चयवादी, दोनों इस थातको वरावर मानते हैं कि वक्र-गतिका अन्तिम समय, जिसमें जीव नवीन स्थानमें उत्पन्न होता है, उसमें अवश्य आद्दार प्रदृण होता है। व्यवद्दारनयके अनुसार अनाद्दारक्वका काल-मान इस प्रकार समकना चाडिये—

### परिशिष्ट "ड"।

# पृष्ठ = १, पङ्क्ति ११के 'अवधिदर्शन' शब्दपर—

अविधदर्शन और गुणस्थानका सम्बन्ध विचारनेके समय मुख्यनया दो बार्ने जाननेकी है, (१) पन्न-भेद और (२) उनका तात्पर्य ।

- (१)--पन्त-भेद । प्रस्तुत विषयमें मुख्य दो पन्न हैं---(क) कार्मग्रन्थिक श्रौर (ख) सैद्धा-
- (क) कार्ममन्थिक-पद्म भी दो हैं। इनमेंसे पहला पद्म चीथे आदि नी गुणस्थानों में अव-धिदशंन मानता है। यह पद्म, प्राचीन चतुर्थ कर्मग्रन्थको २६वों गाथामें निर्दिष्ट है, जो पहले तीन गुणस्थानों में श्रज्ञान माननेवाले कार्मग्रन्थिकोंको मान्य है। दूसरा पद्म, तीसरे आदि दस गुणस्थानों में श्रवधिदर्शन मानता है। यह पद्म आगेको ४८वों गाथामें तथा प्राचीन चतुर्थ कर्म-ग्रन्थकी ७० आर ७१वों गाथामें निर्दिष्ट है, जो पहले दो गुणस्थान तक श्रज्ञान माननेवाले कार्म-ग्रन्थिकोंको मान्य है। ये दोनों पद्म, गोम्मटसार-जोनकाएडकी ६६० और ७०४थी गाथामें हैं। इनमेंसे प्रथम पद्म, तन्तार्थ-अ० १के द्वें सूत्रकों सर्वार्थिसिद्धमें भी है। वह यह है —

# ''अवधिदर्शने असंयतसम्यग्दष्ट्यादीनि श्लीणकषायान्तानि।"

(ल) सैद्धान्तिक-पच विरुक्जल भिन्न है। वह पहले श्रादि वारह गुग्यस्थानों में श्रवधिदर्शन मानता है। जो भगवतो-सृत्रसे मालूम होता है। इस पचको श्रीमलयगिरिसूरिने पचसग्रह-द्वार १ की ३१वीं गाथाकी टोकामें तथा प्राचीन चतुर्थ कर्म ग्रन्थकी २१वीं, गाथाकी टीकामें स्पष्टतासे दिखाया है।

''ओहिदंसणअणगारोवउत्ताणं भंते ! किं नाणी अन्नाणी ? गोयमा ! णाणी वि अन्नाणी वि । जइ नाणी ते अत्थेगइआ तिण्णाणी, अत्थेगइआ चउणाणी । जे तिण्णाणी, ते आभिणिबोहियणाणी सुय-णाणी ओहिणाणी । जे चउणाणी ते आभिणिबोहियणाणी सुयणाणी ओहिणाणी मणपज्जवणाणी । जे अण्णाणी ते णियमा मइअण्णाणी सुयअण्णाणी विभंगनाणी ।" —भगवती-शतक =, उद्देश २ ।

(२)—उन का (उक्त पर्चोका) तात्पर्य —

<sup>(</sup>ম) पहले तीन गुण्स्थानोंमें अज्ञान माननेवाले श्रीर पहले दो गुण्स्थानोंमें अज्ञान

माननेवाले, दोनों प्रकारके कार्मयन्थिक विदान् अवधिशानसे अवधिदर्शनको अलग मानते हैं, पर विभक्षशानसे नहीं। वे कहते हैं कि—

विशेष अवधि-उपयोगसे सामान्य प्रवधि-उपयोग भिन्न है, इसिलये जिस प्रकार अवधि-उपयोगवाले सम्यक्त्वीमें अवधिशान और अवधिदर्शन, दोनों अलग-अलग है, इसी प्रकार अवधि उपयोगवाले अज्ञानोमें भी विभन्नजान और अवधिदर्शन, ये दोनों वस्तुत भिन्न है सही, तथापि विभन्नजान और अवधिदर्शन, इन दोनोंके पारस्परिक भेदकी अविवच्छामात्र है। भेद विवच्चित न रखनेका सवव दोनोंका सादृश्यमात्र है। अर्थात् जैसे विभन्नज्ञान विषयका यथार्थ निश्चय नहीं कर सकता, वैसे ही अवधिदर्शन सामान्यरूप होनेके कारण विषयका निश्चय नहीं कर मकता।

इस अभेद-विवचाके कारण पहले मतके अनुसार चौधे आदि नौ गुणस्थानोंमें और दूसरे मतके अनुसार तीसरे आदि दस गुणस्थानोंमें अविपदर्शन समक्ष ना चाहिये।

(ख) सैद्धान्तिक विद्वान् विभङ्गक्षान और अविध्वर्शन, दोनोंके भेदकी विवक्षा करते हैं, अभेदकी नहीं। इसी कारण वे विभङ्गक्षानीमें अविध्वर्शन मानते हैं। उनके मत मे केवल पहले गुणस्थानमें विभङ्गक्षानका सभव है, दूमरे आदिमें नहीं। इमिलये वे दूमरे आदि ग्यारह गुणस्थानों अविध्यानके माथ और पहले गुणस्थानमें विभङ्गज्ञानके साथ अविध्यर्शनका साहचर्य मानकर पहले वारह गुणस्थानोंमें अविध्यर्शन मानते हैं। अविध्यानोंके और विभङ्गज्ञानोंके दर्शनके निराकारता अश समान ही है। दमिनये विभङ्गज्ञानीके दर्शनकी 'विभङ्गदर्शन' ऐसी अलग महा न रखकर 'अविध्वर्शन' ही महा रक्की है।

सारांश, कार्मग्रन्थिक पत्त, विभक्षशान और श्रवधिदर्शन, इन दोनोंके भेदकी विवत्ता नहीं करता और सैद्धान्तिक-पत्त करता है। —लोकप्रशा सर्ग ३, प्रोक १०५७ से श्रागे।

इस मत-भेदका उल्लेख विशेषखवती जन्थमें श्रीजिनमद्रगणि चमाश्रमणने किया है, जिस-की त्वना प्रज्ञापना-पद १८, वृत्ति ए० (कलकत्ता) ५६६ पर है।

#### पशिशिष्ट "त"।

पृष्ठ ६६, पङ्क्ति २० के 'दृष्टिवाद' शब्दपर—

[स्त्रीको दृष्टिवाद नामक बारहवाँ श्रद्ग पढ़नेका निषेध है, इसपर विचार।]

[समानता —]व्यवहार श्रीर शाख, ये दोनो, शारीरिक श्रीर आव्यात्मिक-विकासमें कीको पुरुपके समान शिद्ध करते हैं। कुमारी तारावाईका शारीरिक-वलमें श्री० राममृतिसे कम न होना, विदुपो ऐनी वीसेन्टका विचार व वक्तृत्व शक्तिमें श्रन्य किसी विचारक वक्ता-पुरुपसे कम न होना एव विदुपो सरीजिनी नाइड्का कवित्व-शक्तिमें किमी प्रसिद्ध पुरुप-कविसे कम न होना, इम बातका प्रमाण है कि समान साधन श्रीर अवसर मिलनेपर की भी पुरुप-जितनी योग्यता प्राप्त कर सकती हैं। श्रेताम्बर-शाचार्योंने कीको पुरुपके वरावर योग्य मानकर उसे कैवल्य व मोचकी अर्थाद गारीरिक श्रीर आध्यारिमक पूर्ण विकासकी अधिकारिणी सिद्ध किया है। इसकेलिये देखिये, प्रशापना-सूत्र०७, ए० १८, नन्दी-सू० २१, ए० १३०।१।

इस विषयमें मत-मेद रखनेवाले दिगम्बर-श्राचार्यांके विषयमें चन्होंने बहुत-कुछ लिखा है। इसकेलिये देखिये, नन्दो-टीका, ए० १३११८-१३३।१, प्रज्ञापना टीका, २०-२२।१, ए० शास्त्रवार्तासमुच्चय-टीका, ए० ४२४--४३०।

थालङ्कारिक परिष्ठत राजरोखरने मध्यस्थ्रमानपूर्वक स्रोजातिको पुरुपजातिके तुन्य नतलाया है —

"पुरुषवत् योषितोऽपि कवीभवेयुः । संस्कारो धात्मिन समवैति, न क्रैणं पौरुष वा विभागमपेक्षते । श्रृयन्ते दृश्यन्ते च राजपुत्र्यो महामात्यदुहितरो गणिकाः कौतुकिभार्याञ्च शास्त्रप्रतिसुद्धाः कवयञ्च।"

--कान्यमीमांसा ऋध्याय १०।

[विरोध ---] स्नीकी दृष्टिवादके श्रध्ययनका जो निपेध किया है, इसमें दो तरहसे विरोध त्याता है ---(१) तर्क-दृष्टिमे श्रीर (२) शास्त्रोक्त मर्यादाने ।

(१)—एक और मीको केवलज्ञ न व मोच तकको अधिकारिय। मानना और दूसरी और उसे दृष्टिवादके अध्ययनकेलिये—श्रुतकान-विशेषकेलिये—श्रयोग्य थनलाना, ऐमा विश्वद्ध जान पहता है, जैसे किमोको रत्त मीपकर कहना कि तुम की क्षीकी रचा नहीं कर मकते।

(२)—दृष्टिवादके अध्ययनका निषेध कर नेसे शास्त्र-कथित कार्य-कारण-भावकी मर्यादा भी बाधित हो जाती है। जैसे —गुरुध्यानके पहले दो पाट प्रोप्त किये विना केवलदान प्राप्त नहीं

### परिशिष्ट "ढ"।

# पृष्ठ ८६, पङ्क्ति २०के 'श्राहारक' शब्दपर— [केवलक्षानीके श्राहारपर विचार।]

"आहारानुवादेन आहारकेषु मिथ्यादण्ट्यादीनि सयोगकेवल्यन्तानि"

इमी तरह गोम्मटसार-जीवकायङकी ६६५ श्रीर ६६७ वी गाथा भी इसकेलिये देखने

उक्त गुणस्थानमें अमातवेदनीयका उदय भी दोनों मन्प्रदायके अन्थों (दूसरा कर्मग्रन्थ, गा० २२, कर्मकाएड, गा० २०१)में माना हुआ है। इनी तरह उम समय आहारसमा न होने-पर भी कार्मणशरीरनामकर्मके उदयमें कर्मपुद्रलोंकी तरह औदारिकशरारनामकर्मके उदयमें औदारिक-पुद्रलोंका अहण दिगम्बरीय अन्थ (लिश्श्मार गा० ६१४)में मी स्वीकृत है। आहार-कत्वकी व्याख्या गोम्मटसारमें इतनी अधिक स्पष्ट हैं कि विससे केवलीकेडारा औटारिक, भाषा और मनोवर्गणाके पुद्रल अहण किये जानेके सम्बन्धमें कुद्र भी सन्देह नहीं रत्ता (जीव० गा० ६६३—६६४)। श्रीटारिक पुद्रलोंका निरन्तर अहण भी एक प्रकारका भाहार है, जो 'लोमाहार' कहलाता है। इस श्राहारके लिये जानेतक शारीरका निवाह श्रीर इमके श्रभावमें शारीरका शनिवाह अर्थात् योग-प्रवृत्ति पर्यन्त श्रीदारिक पुद्रलोंका प्रहण श्रन्वय-व्यतिरेकसे सिद्ध है। इस तरह केवलज्ञानीमें श्राहारकन्व, उमका कारण श्रमातवेदनीयका उदय श्रीर श्रीटारिक पुद्रलोंका अहण, दोनों मम्प्रदायको समानस्पसे मान्य है। दोनों सम्प्रदायकी यह विचार समता इतनी अधिक है कि इसके सामने कवलाहारका प्रश्न विचारशीलोंकी दृष्टिमें आप ही आप हल हो जाता है।

केवलशानां कवलाहारको यहण नहीं करते, ऐमा माननेवाले भी उनकेद्वारा अन्य सूदम भौदारिक पुटलोंका यहण किया जाना निर्विवाद मानते ही है। जिनके मतमें केवलशानी कव-नाषार यहण करते हैं, उनके मतसे वह स्थूल श्रीदारिक पुटलके सिवाय श्रीर कुछ भी नहीं है। इस प्रकार कवलाहार माननेवाले न माननेवाले उमयके मतमें केवलशानीकेदारा किसी-न-किमी प्रकारके श्रीदारिक पुटलोंका यहण किया जाना समान है। ऐसी दशामें कवलाहारके प्रथको विरोधका साधन बनाना श्रथ-हीन है।

### परिशिष्ट "द्"।

# पृष्ठ १०४, पङ्क्ति ६के 'केवलिसमुद्धात' शब्दपर—

# [ केवलिसमुद्धातके सम्बन्धकी कुछ वार्तोका चिचारः—]

(क) पूर्वभावो किया—केविलसमुद्धात रचनेके पहले एक विशेष किया की जाती है, जो शुभयोगस्य है, जिसकी स्थित झन्तर्मुहूर्च-प्रमाण है श्रीर जिसका कार्य उदयाविलकामें कर्म-दिलकांका निचेष करना है। इस किया-विशेषको 'आयोजिकाकरण' कहते हैं। मोज्ञको श्रीर आवांजत (अके हुए) आत्माकेद्वारा किये जानेके कारण इसको 'आवांजतकरण' कहते हैं। श्रीर मव केवलशानियोंके द्वारा अवश्य किये जानेके कारण इसको 'आवश्यककरण' भी कहते हैं। श्रीताम्वर-माहित्यमें आयोजिकाकरण आदि तीनो मज यें प्रसिद्ध हैं। —िवशे० आ०, गा० ३०५० ५१ तथा पथ० द्वा० १, गा० १६की टीका।

दिगम्बर-साहित्यमें सिर्फ 'त्रावर्जितकरण' सज्ञा प्रसिद्ध है । तत्त्वण भी उनमें न्पट है-

### ''हेडा दंबस्संतो,-मुहुत्तमाविज्ञद हवे करणं। तं च समुग्घादस्स य, अहिमुहभावो जिणिद्स्स॥"

--- नन्धिसार, गा० ६१७।

(ख) केवलिसमुद्धातका प्रयोजन श्रीर विधान-समय ---

जब वेदनीय आदि अद्यतिकर्मकी स्थिति तथा दलिक, आयुकर्मकी स्थिति तथा दलिकसे अधिक हों तव उनको आपसमें वरावर करनेकेलिये केनिलसमुद्धात करना पहता है। इसका विधान, अन्तर्महूर्त्त-प्रमाण आयु वाकी रहनेके ममय होना है।

- (ग) स्वामी-केवलज्ञानी ही केवलिममुद्धातको रचने हैं।
- (व) काल-मान-केवलिसमुदातका काल-मान श्राठ ममयका है।
- (ङ) प्रक्रिया—प्रथम ममयमें श्रात्माकं प्रदेशांकी गरीरमें वाहर निकालकर फैला दिया जाता है। उम समय उनका श्राकार, दण्ड जैमा वनता है। श्रात्मप्रदेशांका यह दण्ड, कैंचाईमें लोकके कपरने नीचे तक, अर्थात चोदह रज्जु परिमाण होता है, परन्तु उमको मोटाई सिर्फ शरीरके बरावर होती है। दूमरे समयमें उक्त दण्डको पूर्व-पश्चिम या उत्तर दक्षिण फैलाकर उसका आकार, कपाट (किवाइ) जैमा बनाया जाना है। नीमरे समयमें कपाटाकार श्रात्म-प्रदेशोंको मन्या-कार बनाया जाता है, अर्थात पृत्र-पश्चिम, उत्तर दिनिण, दोना तरफ फैलानेमे उनका श्राकार रई (मथनी) का सा बन जाता है। चीये समयमें विदिशाओं के खाली मागोंको श्रात्म-प्रदेशोंसे पूर्ण करके उनसे सम्पूर्ण लोकको ज्यात किया जाता है। पविवें समयमें श्रात्माके लोक ज्यापी प्रदेशों-

होता, 'पूर्व'के ज्ञानके विना शुक्रियानके प्रथम दो पाद प्राप्त नहीं होने और 'पूर्व', दृष्टिवादका एक हिस्सा है। यह मर्यादा शास्त्रमें निविनाद स्वीकृत है।

"शुक्के चाद्ये पूर्वविदः।" —नत्तार्थ-प्र०१, स०३६।

इम कारण दृष्टिवादके अभ्ययनको अनिधिकारिणी म्योको केपलणानकी अधिकारिणी मान हैना स्पष्ट विरुद्ध जान पडता है।

दृष्टिवादके श्रनिधकारके कारखोंके विषयमें दो पच है --

- (क) पहला पत्त, श्रीजिनभद्रनिष चमाश्रमण आदिका है। इस पत्तमें स्नीमें तुन्द्रन्व अभिमान, इन्द्रिय-चाधन्य, मित-मान्य प्राटि मानिक दोप दिसाकर उनको ट्रिवाटके प्रध्ययन्तका निषेध किया है। इसकेलिये देखिये, विशेष्ठ माष्ट्र, ५५२वीं गाया।
- (स) दूसरा पन्न, श्रीष्टरिभद्रसृरि श्रादिका है। इस पन्नमें अगुद्धिरप गारीरिक-दोप दिखाकर उसका निषेध किया है। यथा —

"कथं द्वादशाङ्गप्रतिपेधः ? तथाविधविप्रहे ततो दोपात्।" लितविग्नरा, ए०, रूपे।

[नयदृष्टिसे विरोधका परिहार —] दृष्टिवादके अनिधकारमे स्नीको केनलगानके पानेमें जो कार्य-कारण-मावका विरोध दीखता है, वह वस्तुन विरोध नहा है, क्योंकि शास्त्र, स्नोमें दृष्टितादके अर्थ-ज्ञानकी योग्यता मानता है, निषेध मिर्फ गान्टिक-अध्ययनका है।

# "श्रेणिपरिणतौ तु कालगर्भवद्भावतो भावोऽविरुद्ध एव ।"

---लिलतिवन्तरा नथा बमको श्रीमुनिमद्रमृरि रून पश्चिका, ५० १११।

तप, भावना श्रादिमे जब झानावरणीयका चयोपशम नीव हो जाना है, तब स्वी राान्दिक-श्रध्ययनके सिवाय ही दृष्टिवाडका सम्पूर्ण अर्थ-झान कर लेनी है और शुद्धध्यानके दो पाद पाकर केवलझानको भी पा लेती है—

''यदि च 'शास्त्रयोगागम्यसामर्थ्ययोगावसेयभावेष्वतिसूक्ष्मेष्विपि तेषांविशिष्टक्षयोपशमप्रभवप्रभावयोगात् पूर्वधरस्येव वोधातिरेकसद्भावा-दाखशुक्रध्यानद्वयप्राप्तेः केवलावाप्तिक्रमेण मुक्तिप्राप्तिरिति न दोष , अध्य-यनमन्तरेणापि भावतः पूर्ववित्त्वसंभवात् , इति विभाव्यते, तदा निर्प्र-न्थीनामप्येवं द्वितय्संभवे दोषाभावात् ।" —शास्त्रवार्गः, १० ४२६।

यह नियम नहीं है कि गुरु-मुखमे शाय्त्रिक-अध्ययन विना किये अर्थ-ज्ञान न हो। अनेक लोग ऐसे देखे जाते हैं, जो किसीसे विना पढ़े ही मनन-चिन्तन-द्वारा अपने अर्थाष्ट विषयका गहरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं।

श्रद रहा गाव्यिद-अध्ययनका निवेध, सी उमपर श्रनेक तर्क-वितर्क उत्पन्न होते हैं। यथा—जिममें श्रर्थ-शानकी योग्यता मान ली जाय, उमको मिर्फ गाब्दिक-श्रध्ययनकेलिये अयोग्य दननाना द्या नगत है ? शब्द अर्थ-हानका माधनमात्र है। तप, भावना आदि अन्य माधनोंने नो श्रर्थ-शान मपाटन कर मकना है, वह उम शानको गब्दद्वारा मपाटन करनेकेलिये श्रयोग्य है, यह कहना कहाँतक सगत है ? शाब्तिक-अध्ययनके निषेधकेलिये तुच्छत्व अमि-मान आदि जो मानमिक्र-दोष दिखाये जाने हैं, वे क्या पुरुषजातिमें नहीं होने ? यदि विशिष्ट पुरुषोंने उक्त टोपोंका श्रमाव होनेके कारण पुरुष-मामान्यकेलिये शाब्टिक श्रध्ययनका निषेध नहीं किंग है तो क्या पुरुष-तुल्य विशिष्ट खियोंका नमव नहीं है ? यदि अमभव होता तो खो-मोक्तका वर्गन क्यों किया जाता ? गाल्टिक-प्रध्ययनकेलिये जो गारीरिक-टोर्पोकी मभावना की गयी है, वह भी क्या मद खियोंको लागू पड़नी है ? यदि कुछ कियोंको लागू पड़ती है तो क्या नुद्ध पुनर्पोंने भी गारीरिक-प्रशृद्धिकी समावना नहा है ? टेमी दशामें पुरुषजातिको छोड़ स्त्री-जानिकेलिये गान्तिन-प्रध्ययनका निषेध किस ग्रीभेष्रायसे किया है ? इन तर्कोंके सम्बन्धमें मनेवर्ने इनना हा कहना है कि मानमिक या शारीरिक-दोप दिखाकर शास्टिक-अध्ययनका जो निपंध किया नया है, वह प्रायिक जान पड़ना है, अर्थाद विशिष्ट ख़ियोंने लिये अध्ययनका निपेध नहां है। इस्के नमर्थनमें यह कहा जा मकता है कि जब विशिष्ट खियाँ. इष्टिवाडका अर्थ-शान. वीतरागमान, देवलज्ञान श्रीर मोच तक पानेमें समर्थ हो नकती हैं. तो फिर उनमें मानसिक-दोषोंको समावना ही नया है ? तथा बृद्ध, अप्रमत्त श्रीर परमपवित्र श्राचारवाली कियोंमें शारी-रिक-श्रशृद्धि केंने वनलायी जा सकती है ? जिनको दृष्टिव दक्ते श्रध्ययनकेलिये योग्य समका जाता है, वे पुरुष भी, जैमे —स्थूलभड़, दुर्वनिका पुष्यमित आदि, तुच्छत्व स्मृति-दोष आदि कारगोमे टटिवाटकी रहा न कर मके।

"तेण चितिय भागणीण इडि दरिसेमित्ति सीहरूवं त्रिउच्वइ।" —आवश्यकपृत्ति, पु० ६८ =। १।

"ततो आयरिएहिं दुव्यिखयुरसिमत्तां तस्स वायणायरिक्षो दिण्णो, नतो सो कइवि दिवसे वायणं टाऊण आयरियमुविहतो भणइ-मम वायण देतस्स नामिति, जं च सण्णायघर नाणुप्पेहियं, अतो मम अन्झरंत्रस्स नवमं पुत्र्वं नासिहिति, ताहे आयरिया चितेति-जइ ताव एयस्स परममेहाविस्स एवं झरंतस्स नामइ अन्नस्स चिरनद्वं चेव।"

--श्रावम्यकवृत्ति, पृ० ३०८।

हेमी वम्तु-स्थिति होनेपर भी न्त्रियोंको ही श्रव्ययनका निपेध वर्षो किया गया ? इम प्रश्नका उत्तर हो तरहसे दिया जा सकता है —(१) समान मामग्री भिलनेपर भी पुरुपोंके मुकाबिलेमें स्वियोंका कम मल्यामें योग्य होना श्रीर (२) ऐतिहासिक परिस्थित ।

- (१)—जिन पश्चिमीय देशोंमें स्वियोंकी पढ़ने श्रादिकी सामग्री पुरुषोंके समान प्राप्त होनी है, वहाँका हतिहास देखनेने यही जान पहता है कि शियाँ पुरुषोंके तृत्य हो सकती है सही, पर योग्य व्यक्तियोंकी सख्या, साजातिकी श्रपेता पुरुषजातिमें श्रपिक पायी जाती हैं।
- (२)—कुन्दकुन्ट भ्राचार्य मरीवे प्रतिपादक दिगम्बर-श्राचार्यांने मने जातिको सानिक जीर मानसिक-शेषके कारण दोज्ञा नककेलिये श्रयोग्य ठहराया ।

# "लिंगिनम य इत्यीणं, थणंतरे णाहिकक्खदेसिन । भणिओ सुहमो काओ, तासं कह होइ पन्वज्ञा ॥"

—पर्पादुह-सत्रपाहुड गा० २ ४-२४ ।

भोर वैदिन विद्वानोने सारोरिक-सुद्धिको श्रय न्थान देकर स्त्री श्रीर मुद्र-ज्ञानिकों न्या-न्यत वैदा-ययनकेलिये श्रनिधिकारो वनलायाः—

# "स्त्रीशूद्रौ नाधीयाता"

दन विषत्ती सम्प्रदायों ता इतना श्रमर पड़ा जि उसमे प्रमावित होकर पुरएजातिक समान स्त्रीजातिकी योग्यता मानते हुए भी श्रेनाम्बर-श्राचार्य उसे विशेष-श्रध्ययनके लिये प्रयोग्य बतलाने लगे होंगे ।

ग्यार इ श्रद्ध श्रादि पदनेका श्रिकार मानते हुण भी मिर्फ बारहवें ऋदके निपक्ष सवब यह भा जान पड़ता है कि दृष्टिवादका व्यवहारमें महत्त बना रहे। उम नम्य विशेषनया शारीरिक-शुद्धिपूर्वक पदनेमें वेद श्रादि अन्धोंको महत्ता समझी जानी थां। दृद्धिवादक, सब श्रद्धोंमें प्रधान था इमलिये व्यवहारदृष्टिमे जमकी महत्ता रखनेकेलिये अन्य बढ़े पणेमी समाजका श्रनुकरण कर लेना स्वामायिक है। इस कारण पारमाथिक-दृष्टिमे स्त्रीको सपूर्णनदा योग्य मानते हुण भी श्राचायोंने व्यावहारिक हैं। श्रारीरिक-श्रशुद्धिका खयालकर उमको, शाब्दिक-श्रभ्ययनमाश्रकेलिये श्रयोग्य बतलाया होगा।

भगवान् गौनमनुद्रने न्नीजातिको भिक्तपदकेलिये अयोग्य निर्द्धारित किया या परन्तु भगवान् महावीरने नो प्रथमने ही उनको पुन्पके समान भिक्तपदकी अधिकारिणों निश्चित किया या। इसीसे जैनशासनमें चतुर्विथ मङ्घ प्रथमने ही स्थापित है और नाधु तथा आवकोंको अपेचा माध्वियों तथा आविकाओंकी सख्या आरम्मसे ही अधिक रही हैं परन्तु अपने प्रधान शिष्य "आनन्द" के आग्रहमे बुद्ध भगवान्ने जब स्त्रियोंको भिन्तु पद दिया, तब उनको मग्या धीरे-धीरे बहुत वदी श्रीर कुछ गताब्दियोंके बाद श्रिश्ता, कुप्रवन्ध श्रादि कई कारणोंसे उनमें बहुत-कुछ श्राचार-श्रग हुशा, जिमसे कि बीद्ध-सद्ध एक तरहसे द्षित सममा जाने लगा। मन्मव है, इन परिस्थितिका जैन-मन्प्रदायपर भी कुछ श्रमण पड़ा हो, जिससे दिगन्दर-श्राचायांने तो लोको भिक्तपदके लिये ही श्र्योग्य करार दिगा हो 'प्रोर श्वेनाम्बर-श्राचायोंने देता न करके खोजातिका उच श्रिकार कायम रखते हुए भी दुर्बनता, इन्द्रिय-चपलता श्रादि दोपोंको उस जातिमें विशेषश्पते दिखाया हो, श्र्योंकि महन्य-मगाजोंके व्यवहारोंका एक दून्णेपर प्रमाव पड़ना श्रमिवार्य है।

### परिशिष्ट "थ"।

# पृष्ठ १०१, पड्कि १२के 'भावार्थ' पर—

इस जगह चतुर्वर्शनमें तेरह योगमाने गये हैं, पर श्रीमलयगिरिजीने उम्में स्यारह योग बतलाये हैं। कार्मण, श्रीदारिकमिश्र, वैक्रियमिश्र श्रीर श्राहारकमिश्र, ये चार योग छोड़ दिये हैं। —पण डा० १ की १२ में गाथाकी टीका।

ग्यारद्द माननेका तात्पर्य यह है कि जैसे श्रपर्याप्त-श्रवस्थामें त्रतुर्दर्शन न होनेसे उसमें कार्मेण श्रीर श्रीदारिकिमिश्र, ये दो श्रपर्यात-श्रप्रात्या योग नहीं होने, वैसे ही विकियमिश या श्राहारकिमिश्र काययोग रहता है, तव तक श्रयात वेकियगरीर या श्राहारकशरीर श्रपूर्ण होन्यनक चतुर्दर्शन नहीं होता, इमलिये उसमें वैकियमिश श्रीर श्राहारकिमिश्र-योग भी न मानने नाहिये।

दसपर यह राद्वा हो मकती है कि अपर्याप्त-अवस्थामें दिन्द्रयपर्याप्ति पूर्ण वन जानेके बाद १७वीं गाथामें उल्लिखित मतान्तरके अनुमार यदि चर्जुर्दर्शन मान लिया जाय तो उममें औदारिकमिश्रकाययोग, जो कि 'प्रपर्याप्त-अवस्था-भावो है, उमका 'प्रभाव कैमे माना जा सकता है ?

हम शन्नाका समाधान यह किया जा मकता है कि पथमश्रहमें एक ऐसा मतान्तर है, जो कि अपर्याप्त-अवस्थामें शरीरपर्याप्ति पूर्ण न वन जाय तव तक मिश्रयोग मानता है, उन जाने के बाद नहीं मानता। -पथ० डा० १की ७वा गायाकी टीका। हम मतके अनुमार अपयाप्त-अवस्थामें जब चजुर्दर्शन होता है नव मिश्रयोग न होनेक कारण चजुर्दर्शनमें औदारिकमि काय-योगका वर्जन विरुद्ध नहीं है।

इम जगह मन पर्यायज्ञानमें तेरह योग माने हुए हैं, जिनमें आहारक दिवका समावेश हैं। पर गोम्मटसार-कर्मकायट यह नहीं मानता, वयांकि उममें लिया है कि परिहारिवशुद्ध चारित्र और मन पर्यायज्ञानके समय ष्ट्राहारकशरीर तथा आहारक-अङ्गोपाङ्गनामकर्मका उदय नहीं होता—कर्मकायड गा० २२४। जब तक प्राहारक दिकका उदय न हो, तब तक आहारक-रारीर रचा नहीं जा सकता और उसकी रचनाके भिवाय आहारकमिश्र और आहारक, ये दो बोग अमस्मव हैं। इससे सिद्ध है कि गोम्मटसार, मन पर्यायज्ञानमें दो आहारकयोग नहीं मानता। इसी बातकी पुष्टि जीवकायडकी ७२ वीं गाथामें भी होती हैं। उसका मतलव इनना-ही है कि मन पर्यायज्ञान, परिहारिवशुद्धस्थम, प्रथमोपरामसम्यवस्व और आहारक-दिक, इन भावों- मेंसे किमी एकके प्राप्त होनपर शेष भाव प्राप्त नहीं होते।

### परिशिष्ट "ध"।

# पृष्ठ ११७, पड्कि १=के 'काल' शब्दपर—

'काल'के मम्बन्धमें जीन श्रीर वैदिक, कोनों दर्शनोंमें करीव डाई हजार वर्ष पहलेने दो पन्न चले श्राते हैं। श्रेनाम्बर ग्रन्थोंमें दोनों पन्न वर्णित हैं। दिगम्बर ग्रन्थोंमें एक ही पन्न नजर आता है।

- (१) पहला पद्म, कालको न्वतन्त्र रूप्य नहीं मानता । वह मानता है कि जीव श्रीर अजीय-द्रव्यका पर्याय-प्रवाह हो 'काल' है। उस पद्मके श्रमुक्तार जावाजीव-द्रव्यका पर्याय परि- एमन हो उपचारमे काल माना जाता है। रम्हिये वस्तुत जीव और अजावको हो काल-द्रव्य समभना चाहिये। वह उनमे श्रलग तस्व नहीं है। यह पन 'जावागिगम' आदि श्रागमीं है।
- (२) द्मरा पत्त कालको स्वतन्त्र द्रव्य मानना है। वह कहता है कि जैमे जाव-पुद्रल आदि म्वनन्य द्रव्य है, दैने ही काल भी। उसलिये इम पद्मके अनुमार कालको जीवादिके पर्याय-प्रवाहम्य न समभक्तर जीवादिमे निन्न तत्त्व ही ममभना चाहिये। यह पत्त 'भगवनी' आदि आपमींमें है।

धागमके बादके ग्रन्थोंमें, जैमे —तत्त्वार्थमृत्रमें वाचक उमास्वातिने, हािशिशकामें श्री सिद्रमेन दिवाकरने, विरोपावश्यक्त-भ व्योगं श्रीजिनभद्रगिष्ठ चमाश्रमखने, धर्मसग्रहणीमं शीहरि-भह्मूरिने योगशास्त्रमें श्रीहेमचन्द्रमूरिने, द्रव्य-गुण-पर्यायके रामगे श्रीउपाध्याय यशोविचयजीने, लोकप्रकाशमें श्रीवेनचिव्यविच्य नीने श्रीर नयचक्रमार तथा श्रागममारमें श्रीवेनचन्द्रजीने प्रागम-गत उक्त दोनों पत्तोंका उल्लेच किया है। दिगम्बर-सगदायमें मिर्फ दूमरे पद्यका स्वीकार है, जो सदमे पहिले श्राकुन्दयुन्दाचार्यके श्रम्थोंमें मिलता है। इसके याद पूज्यपादस्वामी, महारक श्रीश्रकलदुरेय, विणानन्दरवानी, नेमिचनद्र मिद्रान्तचक्रवर्ती श्रीर बनारमीवास श्राविने मी उस एक ही पद्यका उल्लेख किया है।

पहले पद्यक्षा तारपर्य —पहला पत्त कहता है कि समय, आवित्या, मुतूर्त, दिन-रात आदि जो व्यवहार, काल-साध्य बतलाये जाते हैं या नवीनता-पुराखता, ज्येष्ठता-किता आदि जो अवस्थाएँ, काल साध्य बतलायो जाती हैं, वे सब किया विशेष (पर्याय विशेष) के ही सकेत हैं। जैसे —जीव या आजीवका जो पर्याय, अविमाज्य है, अयोत मुद्धिसे भी जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता, उस आरितरी अतिसूच्य पर्यायको 'ममय' कहते हैं। ऐसे असख्यात पर्यायोंके पुअको 'आवित्वका' कहते हैं। अनेक आवितकाओंको 'मुहर्त्त' और तीस मुहर्त्तको 'दिन-रात'

को सहरण-िक्रयाद्वारा फिर मन्थाकार बनाया जाता है। छठे नमयमें मन्थाकारमे कपाटाकार बना लिया जाता है। सातवें नमयमें त्रातम-प्रदेश फिर दण्डम्प दनाये जाने ई छोर त्राठवें समयमें उनको श्रमलो स्थितिमें—रारीरस्थ—िकया जाना है।

(च) जैन दृष्टिके श्रतुमार श्राहम-च्यापकनाकी सङ्गति —उपनिषद, भगवद्गी । श्राहि सन्धोमें श्राहमाकी व्यापकताका वर्णन किया है।

"विश्वतश्रक्षुरुत विश्वता मुखो विश्वतो वहुरुत विश्वतस्त्यात्।" —श्वताश्वनगेपनिषद् २—३, ११—१/

"सर्वतः पाणिपादं तत् , सर्वतोऽक्षिशिरोमुख । सर्वतः श्रुतिमहोके, सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥"—भगवद्रोता, १३, १३ ।

जैन-दृष्टिके श्रनुसार यह वर्णन श्रथनाद है, श्रयांत् श्रात्माकी महत्ता व प्रशसाका सूचक है। इस श्रर्थवादका श्राधार केवलिसनुदातके नोधे रामयमें श्रात्माका लोक-न्यापी बनना है। यही वात उपाध्याय श्रीयगोविजयजीने शास्त्रनात्तां ममुख्यके २३८वें पृष्ठपर निद्छ की है।

जैमे वेदनीय आदि कर्मोको राष्ट्र भोगनेकेलिये नमुद्धात क्रिया मानी जाती है, वैमे ही पातअल-योगटर्शनमें 'वहुकायनिर्माणक्रिया' मानी है, जिसको तत्त्वमान्नात्कर्ना योगी, मीपक्रम कर्म राष्ट्र भोगनेकेलिये करता है। —पाद ३, मृ० २२का भाष्य तथा वृत्ति, पाद ४, मृत्र ४का भाष्य तथा वृत्ति।

देरमें काल-अणुका एक समय-पर्याय व्यक्त होता है। अर्थात् समय-पर्याय और एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेश तककी परमाणुकी मन्द गति, इन दोनों का परिमाण बराबर है। यह मन्तव्य दिग-स्वर-जन्भों में है।

वस्तु-स्थिति क्या है — निश्चय-दृष्टिमे देखा जाय तो कालको श्रलग द्रव्य माननेकी कोई जरूरत नहीं है। उमे जीवाजीवके पर्यायहप माननेसे ही। सब कार्य व सब व्यवहार उपपन्न हो जाते हैं। इसिलिये यहो पन्न, तारिन्न हैं। श्रम्थ पन्न, व्यानहारिक व श्रीपनारिक हैं। कालको मनुष्य-चेन्न-प्रमाण माननेका पन्न स्थून लोक-व्यवहारपर निर्भर है। श्रीर उसे श्रग्णूष्प माननेका पन्न, त्रीपनारिक हैं ऐसा स्वोकार न किया जाय तो यह प्रश्न होता है कि जब मनुष्य चेन्नसे वाहर भी नवत्य पुराणत्व श्रादि भाग होते हैं, तब फिर कालको मनुष्य-चेन्नमें हो कैने माना जा सक्तता है ? दूमरे यह माननेमें क्या युक्ति है कि काल, ज्योतिष्-चक्तके सन्चारकी श्रपेना रखता है ? यदि श्रपेना रखना भी हो तो क्या वह ले क-व्यापी होतर ज्योतिष्-चक्तके सन्चारकी मदद नहीं ले सकना ? इमिलये उसको मनुष्य-चेन्न-प्रमाण माननेकी कल्पना, स्थूल लोक व्यवहारपर निर्भर है कालको त्रगुह्प माननेकी कल्पना श्रीपन्चारिक है। प्रत्येक पुद्रल-प्रमाणुको ही उप-चारसे कालागु समकना चाहिये श्रीर कालागुके श्रमदेशत्वके कथनकी सङ्गति इसी तरह कर लेनी नािल्ये।

ऐसा न मानकर। काला खुको स्ततन्त्र माननेमें प्रश्न यह होता है कि यदि काल स्ततन्त्र द्रव्य माना जाता है तो फिर वह धर्म-अस्ति कायकी तरह स्कन्धरूप क्यों नहीं माना जाता है ? इसके सिवाय एक यह भी प्रश्न है कि जीव-अजीवके पर्यायमें तो निमित्तकारण समय-पर्याय है । पर समय-पर्यायमें निमित्तकारण क्या है ? यदि वह स्वामाविक होनेसे अन्य निमित्तकी अपेचा नहीं रखता तो फिर जीय-अजीवके पर्याय भी स्वामाविक वयों न माने जायें ? यदि समय-पर्यायके वास्ते अन्य निमित्तकी कल्पना की जाय तो अनवस्था आती है । इसिविये अणु-पद्यको औपचा-रिक मानना ही ठीक है ।

वैदिकदर्शनमें कालका स्वरूप —वैदिकदर्शनोंगें भी कालके नम्बन्धमें मुख्य दो पच हैं। वैरोधिकदर्शन-भागर, भागर, सूत्र ह—१० तथा न्यायदर्शन, कालको मर्ब-व्यापी स्वतन्त्र द्रव्य मानते हैं। साख्य प्राण्य , सूत्र १२ योग तथा वेदान्त आदि दर्शन-कालको स्वतन्त्र द्रव्य न मानकर उसे प्रकृति-पुरुष (जट-चेतन)का हो रूप मानते हैं। यह दूमरा पन्न, निश्चय-दृष्टि-मूलक है और पहला पन्न, व्यवहार-मूलक।

जैनदर्शनमें जिसको 'समय' श्रीर दर्शनान्तरोंने जिमको 'बया' कहा हैं, जसका स्वरूप जाननेकेलिये तथा 'काल' नामफ कोई स्वतन्त्र वस्तु नहा है, वह केरल लौकिक-दृष्टिवालोंकी कहते हैं। दो पर्वायों में जो पहले हुआ हो, वह 'पुराया' श्रीर जो पोछे मे हुआ हो, वह 'नवीन' कहलाता है। दो जीवधारियों में ने जो पोछे में जनगा हो, वह 'फिलए' श्रीर जो पहिले जनमा हो, वह 'फिलए' श्रीर जो पहिले जनमा हो, वह 'छिए' कहलाता है। इस प्रकार निचार करने में यही जान पड़ता है कि समय, श्रावितका श्राटि सव व्यवहार श्रीर नवीनना श्राटि मव अनस्थाएँ, विशेष-विशेष प्रकारके पयायों के ही अर्थात् निर्विभाग पर्याय और जनके छोटे-वड़े बुद्धि-फिएपत ममूहों के ही मकेत हैं। पर्याय, यह जीव-श्रजीवकी किया है, जो किसी तत्त्वान्तरकी प्रेरणाके सिवाय ही हुआ करती है। अर्थात् जीव-श्रजीव दोनों श्रपने-प्रपने पर्यायनपर्मे श्राप ही परिणत हुआ करते हैं। इमिलये वस्तुन जीव-श्रजीव के पर्याय-पुक्षको ही काल कहना चाहिये। काल कीई स्वतन्त्र द्रव्य नहां है।

द्गरे पत्तका तात्पर्य — जिस प्रकार जीन पुरुलमें गति-स्थित करनेका न्यभाव होनेपर भी उस कार्यकेलिये निमित्तकारणरूपमें 'धर्म-प्रस्निकाय' छीर 'श्रथमें-प्रस्निकाय' नश्च माने जाते हैं। इसी प्रकार जीव श्रजीवमें पर्याय-परिणमनका न्यभाव होनेपर भी उमकेलिये निमित्त-कारणरूपमें काल-द्रव्य मानना चाहिये। यदि निमित्तकारणरूपसे काल न माना जाय नी धर्म-श्रिनकाय श्रीर श्रथमें-श्रस्तिनाय माननेमें कोई युक्ति नहीं।

दूनरे पत्तमें मत-भेद ---कालको स्वतन्त द्रव्य माननेवालोंमें भी उसके स्वरूपके सम्बन्ध-में दो मत हैं।

- (१) कालद्रव्य, मनुष्य-चेत्रमात्रमें—ज्योतिप्-चक्तते गति चेत्रमें—त्रर्तमान हैं। वह मनुष्य-चेत्र-प्रमाण होकर मो मपूर्ण लोकके परिवर्तनोंका निभित्त बनता है। काल, अपना कार्य ज्योतिप्-चक्तकी गतिको मददसे करता है। इमलिये मनुष्य चेत्रसे बाहर कालद्रव्य न मानकर उसे मनुष्य-चेत्र-प्रमाण ही मानना युक्त है। यह मत धर्ममग्रहणी श्रादि श्रेताम्वर-ग्रन्थोंमें है।
- (२) कालद्रन्य, मनुष्य चेत्रमात्र-वर्ती नहीं है किन्तु लोक-व्यापी है। वह लोक व्यापी होकर भी धर्म-श्रक्तिवायकी तरह स्कन्ध नहीं है, किन्तु श्रगुरूप है। इसके श्रगुओंकी नख्या लोकाकाशके प्रदेशोंके वरावर है। वे श्रगु, गित-हीन होनेसे जहाँके तहाँ श्रथंत् लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर स्थित रहते हैं। इनका काई स्कन्ध नहीं वनता। इस कार्ण इनमें तिर्यक-प्रचय (स्कन्ध) होनेकी राक्ति नहीं है। इसी सववसे कालद्रव्यको प्रस्तिकायमें नहीं निना है। निर्यक-प्रचय न होनेपर भी कथ्व-प्रचय है। इससे प्रत्येक काल-श्रगुमें लगातार पर्याय हुशा करते है। ये ही पर्याय, 'समय' कहलाते है। एक-एक काल-श्रगुके श्रनन्त समय-पर्याय समक्तने चाहिये। समय-पर्याय ही श्रन्य द्रव्योंके पर्यायोंका निमित्तकारण है। नवीनता-पुराणता, ज्येष्ठता-किनष्ठना 'श्राट सब श्रवस्थाएँ, काल-श्रगुके समय-प्रवाहकी वदीलत हो समक्तनी चाहिये। पुद्रल-परमा गुको लोक-श्राकारके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेश तक मन्दगितसे जानेमें जितनी देर होती है, उतनी

न्यवहार-निर्वाहकेलिये चरणानुक्रमके विषयमं की हुई कल्पनामात्र है। इस वातको स्पष्ट समभते-केलिये योगदर्शन, पा० ३ सू० ५२का माण्य देखना चाहिये। उक्त माध्यमें कालसवन्धी जो विचार है, वही निश्चय दृष्टि-मूलक, श्रन एव तात्त्रिक जान पड़ता है।

विशानकी सम्मति —आज-राम विशानकी गति सत्य दिशाको और है। इसलिये काल-मन्यन्थी विचारोंको उस दृष्टिके अनुसार भी देखना चाहिये। वेशानिक लोग भी कालको दिशा। की तरह काल्पनिक मानते हैं, वाम्नविक नहीं।

श्रन सद तरहसे विचार करनेपर यही निश्चय दोता है कि कालको श्रलग स्वनत्क द्रव्य माननेमें दृढतर प्रमाख नहीं है।

# (३)-जुणस्थानाधिकार।

### (१)-गुणस्थानोंमें जीवस्थानं।

सन्व जियठाण मिन्छे, सग सासणि पण अपज सन्निदुगं। संमे सन्नी दुविहो, सेसेसुं संनिपजसो ॥ ४५॥

सर्वाणि जीवस्थानानि मिथ्यात्वे, सत सासादने पञ्चापर्याताः स्त्रिहिकम् । सम्यक्त्वे संजी द्विविधः, शेषेषु संज्ञिपर्यातः ॥ ४५ ॥

श्रर्थ—मिथ्यात्वगुण्स्थानमें सव जीवस्थान हैं। सासादनमें पाँच अपर्याप्त (वादर एकेन्द्रिय, द्वान्द्रिय, त्रोन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय श्रोर श्रसंक्षि-पञ्चेन्द्रिय) तथा दो संक्षी (अपर्याप्त श्रोर पर्याप्त) कुल सात जीवस्थान हैं। अविरतसम्यग्दिष्टगुण्स्थानमें दो सबी (अपर्याप्त श्रोर पर्याप्त) जीवस्थान हैं। उक्त तीनके सिवाय शेष ग्यारह गुण्स्थानोंमें पर्याप्त सक्षीजीवस्थान है। ४५॥

तेरवर्षेश्यास्थानके अधिकारी नवेशी केवलाको अपर्यात कहा है, सो योगको अपूर्यताकी अपेखासे। —ओकारट, गा॰ १२४।

१—गुणस्थानमें जीवस्थानका जो विचार यहाँ है, गोम्मटसारमें उससे भिक्त प्रकारका है। उसमे दूसरे, झठे भीर तेरहवें गुणस्थानमें अपर्याप्त और पर्योप्त सवी, ये दो जीवस्थान माने इंद हैं। ——जीव०, गा० ६६८।

गोम्मटसारका यह वर्णन, अपेदाक्त है। कर्मकायहको। ११३वीं गाथामें अपर्याप्त एके-न्द्रिय, द्रोन्द्रिय आदिको दूसरे गुणस्थानका अधिकार। यानकर उनको जीवकायहमें पहले गुणस्थानका अधिकार। कहा है, सो द्वितीय गुणस्थानवर्ती अपर्याप्त एकेन्द्रिय आदि जीवोंकी अवस्थानो अपेदासे। छठे गुणस्थानक आधिकारोको अपर्याप्त कहा है, सो आहारकमिश्रकाय-मोगको अपेदासे।

### (२)-गुणस्थानोंमें योगं।

### [दो गायाओंसे ।]

मिच्छदुगअजइ जोगा,-हारदुग्र्णा श्रपुव्वपण्गे उ । मणवइ उरलं सविडें,-व्वमीसि सविउव्वदुग देसे ॥४६॥ ,

मिध्यात्वद्विकायते योगा, आहारकद्विकोना अपूर्वपञ्चके तु । मनोवच औदारिक स्वैकिय मिश्रे स्वैक्षियद्विक देशे ॥ ४६ ॥

श्रथं—मिध्यात्व, सासादन और श्रविरतसम्यग्दृष्टिगुण्स्थानमं श्राहारक-छिकको छोड़कर तेरह योग हैं। श्रपूर्वकरण्से लेकर पाँच गुण्स्थानोंमें चार मनके, चार वचनके श्रीर एक श्रीदारिक, ये नी योग हैं। मिश्रगुण्स्थानमें उक्त नौ तथा एक वैक्रिय, ये दस योग हैं। देशविरतगुण्स्थानमें उक्त नौ तथा वैक्रिय-छिक, कुल ग्यारह योग हैं॥ ४६॥

भावार्थ—पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थानमें तेरह योग इस प्रकार हैं:—कार्मणयोग, विश्रहगितमें तथा उत्पत्तिके प्रथम समयमें; वैक्रियमिश्र और औदारिकमिश्र, ये दो योग उत्पत्तिके प्रथम समयके अनन्तर अपर्याप्त-अवस्थामें और चार मनके, चार बचनके, एक औदारिक तथा एक वैक्रिय, ये दस योग पर्याप्त-अवस्थामें। आहारक और आहारकमिश्र, ये दो योग चारित्र-सापेस होनेके कारण उक्त तीन गुणस्थानोंमें नहीं होते।

१-गुग्रस्थानोमें योग-विषयक विचार जैसा यहाँ है, वैसा हो प्रचसग्रह द्वा० १, गा०१६---१८ तथा त्राचीन चतुर्व कर्मग्रन्थ, गा० ६६---६६ में है।

गोम्मटसारमें कुछ विचार-मेद है। छममें पाँचवें और सातवें गुणस्थानमें नौ और छठे -गुणस्थानमें ग्वारह थोग माने हैं। ----जी०, गा० ७०३।

भावार्थ-एकेन्द्रियादि सव प्रकारके संसारी जीव मिथ्यात्वी पाये जाते हैं, इसलिये पहले गुणस्थानमें सव जीवस्थान कहे गये हैं।

दूसरे गुणस्थानमें सात जीवस्थान ऊपर कहे गये हैं, उनमें छह अपर्यात हैं, जो सभी करण-अपर्यात समक्षने चाहिये; क्योंकि लिध-अपर्यात जीव, पहले गुणस्थानवाले ही होते हैं।

चौथे गुणस्थानमें अपर्याप्त संशी कहे गये हैं, सो भी उक्त कार-णसे करण-अपर्याप्त ही समक्षने चाहिये।

पर्याप्त संज्ञों के सिवाय अन्य किसी प्रकारके जीवमें ऐसे परि-णाम नहीं होते, जिनसे वे पहले, दूसरे और चौथेको छोड़कर शेष ग्यारह गुणस्थानीको पा सकें। इसोलिये इन ग्यारह गुण-स्थानों में केवल पर्याप्त संज्ञी जीवस्थान माना गया है ॥ ४५॥



(क) सिद्धान्तेमें दूसरे गुण्स्थानके समय मति. श्रुत श्रादिकों ज्ञान माना है, श्रज्ञान नहीं। इससे उलटा कर्मप्रन्थमें श्रज्ञान माना है, ज्ञान नहीं। सिद्धान्तका श्रभिप्राय यह है कि दूसरे गुण्यानमें वर्तमान जीव यद्यपि मिथ्यात्वके संमुख है, पर मिथ्यात्वा नहीं; उसमें सम्यक्त्वका श्रश्न होनेसे कुछ विश्वद्धि है, इसलिये उसके ज्ञानको ज्ञान मानना चाहिये। कर्मप्रन्थका श्राग्रय यह है कि द्वितीय गुण्यानवर्ती जीव मिथ्यात्वी न सहीं, पर वह मिथ्यात्वके श्रभिमुख है; इसलिये उसके परिणाममें मालिन्य श्रधिक होता है, इससे उसके ज्ञानको श्रज्ञान कहना चाहिये।

''वेइंदियाणं भंत ! किं नाणी अञ्चाणी ? गोयमा ! णाणी वि अण्णाणी वि । जे नाणी ते नियमा दुनाणी । तं जहा—आभिणिबोहि-यनाणी सुयणाणी । जे अण्णाणी ने वि नियमा दुअन्नाणी । त जहा— मइअन्नाणी सुयअन्नाणी य ।''

"वेइंदियस्स दो णाणा कहं लब्भित १ भण्णइ, सासायणं पहुच त्तरसापज्जत्तयस्स दो णाणा लब्भित ।" —प्रशापना शिका ।

द्सरे उत्यस्थानके समय कर्मश्रन्थके मतानुसार श्रष्ठान माना जाता है, सो २० तथा ४६मों गाथासे स्पष्ट है। गोम्मडसारमें कार्मश्रन्थक ही मत है। इसकेलिये देखिये, जीयकायसकी इट्ह तथा ७०४थी गाथा।

१—अगवतीमें द्रोन्द्रियोंको शाना भी कहा है। इस कथनने यह प्रमाणित होता है कि सासादन-प्रवस्थाम शान नान भारके हा निद्धान्ता द्रोन्द्रयोंको शानी कहते हैं, क्योंकि उनमें दूसरें भागेक सब गुणस्थानींका श्रमार ही है। पर्थान्द्रयोंको शानी कहा है, उसका समर्थन तो तोमरे, जैथे भादि गुणस्थानींको भयेवामे भी किया जा सकता है, पर द्रोन्द्रियोंमें तीसरे श्रादि गुणस्थानोंका मभाव होनेके कारण सिर्फ सासादनगुणस्थानकी भयेवासे ही शानित्व घटाया जा सकता है। यह बात प्रशापना टीकामें स्पष्ट लिखा हुई है। उम्में कहा है कि द्रोन्द्रियको नो शान कैसे घट नकते हैं? उत्तर—उत्तको भपयांत-मयस्थामें सासादनगुणस्थान होता है, इस भयेवाने दो शान घट सकते हैं।

आठवेंसे लेकर बारहवें तक पाँच गुणस्थानों में छह योग नहीं हैं, क्योंकि ये गुणस्थान विप्रहगति और अपर्याप्त-अवस्थामें नहीं पाये जाते। अत एव इनमें कामण और औदारिकमिश्र, ये दो योग नहीं होते तथा ये गुणस्थान अप्रमत्त-अवस्था-भावी हैं। अत एव इनमें प्रमाद-जन्य लिध-प्रयोग न होने के कारण वैकिय-दिक और आहा-रक-दिक, ये चार योग भी नहीं होते।

तीसरे गुणस्थानमें श्राहारक-व्रिक, श्रोटारिकमिश्र, वैकियमिश्र श्रौर कार्मण, इन पाँचके सिवाय शेप टस योग हैं।

श्राहारक हिक संयम-सापेच होने के कारण नहीं होता श्रीर श्रीदा-रिकमिश्र श्रादि तोन योग श्रपर्याप्त-श्रवस्था-भाषी होने के कारण नहीं होते, क्यों कि श्रपर्याप्त-श्रवस्थामें तीसरे गुणस्थानका संभव ही नहीं है।

यह शङ्का होतो है कि अपर्याप्त अवस्था-भावी वैकियमिश्रका-ययोग, जो देव और नारकोंको होता है, वह तीसरे गुण्स्थानमें भले ही न माना जाय, पर जिस वैकियमिश्रकाययोगका सम्भव वैकिय-लिब-धारी पर्याप्त मनुष्य-तिर्यक्षोंमें है, वह उस गुण्स्थानमें क्बों न माना जाय ?

इसका समाधान श्रीमलयगिरिस्रि श्रादिने यह दिया है कि सम्प्रदाय नष्ट हो जानेसे वैक्रियमिश्रकाययोग न माने जानेका कारण श्रहात है, तथापि यह जान पड़ता है कि वैक्रियलिधवाले मजुष्य-तिर्यश्च तीसरे गुणस्थानके समय वैक्रियलिधका प्रयोग कर वैक्रियश्ररीर बनाते न होंगे'।

देशविरतिवाले वैक्रियलिध-सम्पन्न मनुष्य व तिर्यश्च वैक्रिय-शरीर बनाते हैं; इसलिये उनके वैक्रिय श्रीर वैक्रियमिश्र, ये दो योग होते हैं।

१---पचसप्रइ इा॰ १, गा॰ १७ को टीका।

चार मनके, चार यचनके और एक औदारिक, ये नौ योग मनुष्य-तिर्यञ्चकेलिये साधारण हैं। अत एव पाँचवें गुण्स्थानमें कुल ग्यारह योग समभने ,चाहिये। उसमें सर्विचरित न होनेके कारण दो आहारक और अपर्यात-अवस्था न होनेके कारण कार्मण और औदारिकमिश्र, ये दो, कुल चार योग नहीं होते॥ ४६॥

साहारदुग पमसे, ते विज्याहारमीस विशु इयरे। कम्मुरष्टदुगंताइम,-मणवयण सयोगि न श्रजोगी॥४९॥

साहारकाद्वकं प्रमत्ते, ते येकियाहारकमिश विनेतरस्मिन् । कार्मणौदारिकाद्वकान्तादिममनोवचनं स्योगिनि नायोगिनि ॥ ४७॥

भर्य-प्रमत्तगुण्स्थानमं देशविरतिगुण्स्थानसंवन्धी ग्यारह और आहारक-द्विक, कुल तेरह योग हैं। अप्रमत्तगुण्स्थानमें उक तेरहमेंसे वैक्रियमिश्र और आहारकमिश्रको छोड़कर शेप ग्यारह योग हैं। सयोगिकेवलिगुण्स्थानमें कार्मण्, भौदारिक-द्विक, सत्व-मनोयोग, असत्यामृपमनोयोग, सत्ययचनयोग और असत्यामृप-यचनयोग, ये सात योग हैं। अयोगिकेवलिगुण्स्थानमें एक भी योग नहीं होता—योगका सर्वथा अभाव है॥ ४०॥

भावार्थ—छुटे गुण्स्थानमें तेरह योग कहे गये हैं। इनमेंसे बार मनके, चार वचनके और एक औदारिक, ये नौ योग सब मुनियोंके साधारण हैं और चैकिय-दिक तथा आहारक-छिक, वे बार योग वैक्रियशरीर या आहारकशरीर वनानेवाले लिध-धारी मुनियोंके ही होते हैं।

वैक्रियमिश्र और माहारकमिश्र, ये दो योग, वैक्रियशरीर और माहारकशरीरका भारम्म तथा परित्याग करनेके समय पाये जाते हैं, जब कि ममाद-मवस्था होती है। पर सातवाँ गुणस्थान भम- मत्त-अवस्था-भावी है; इसिलये उसमें छुठे गुणस्थानवाले तेरह योगोंमेंसे उक्त दो योगोंको छोड़कर ग्यारह योग माने गये हैं। वैक्रियशरीर या श्राहारकशरीर बना लेनेपर श्रप्रमत्त-श्रवस्थाका भी संभव है, इसिलये अप्रमत्तगुणस्थानके योगोंमें वैक्रियकाययोग श्रोर आहारककाययोगकी गणना है।

सयोगिकेवलीको केवलिसमुद्घातके समय कार्मण और औदा-रिकमिश्र, ये दो योग, श्रन्य सव समयमें श्रौदारिककाययोग, श्रनुत्तर-विमानवासी देव श्रादिके प्रश्नका मनसे उत्तर देनेके समय दो मनोयोग और देशना देनेके समय दो वचनयोग होते हैं। इसीसे तेरहवें गुण्स्थानमें सात योग माने गये हैं।

केवली भगवान् सब योगोंका निरोध करके श्रयोगि-श्रवस्था प्राप्त करते हैं, इसीलिये चौदहवें गुणस्थानमें योगोंका श्रभाव है ॥४८॥

## (३)-गुणस्थानोंमें उपयोगं।

तिस्रनाणदुदंसाइम,-दुगे श्रजह देसि नाणदंसतिगं। ते मीसि मीसा समणा, जयाइ केवलदु श्रंतदुगे॥४८॥

त्र्यज्ञानद्विदर्शमादिमद्विकेऽयते देशे ज्ञानदर्शनिकम् । ते १२ श्रे भिथाः समनमो, यतादिषु केवलद्विकमन्तद्विके ॥ ४८ ॥

शर्थ—मिथ्यात्व श्रीर सासादन, इन दो गुण्स्थानीमें तीन श्रवान श्रीर दो दर्शन, ये पाँच उपयोग है। श्रविरतसम्यग्दिए, देशिवरित, इन दो गुण्स्थानीमें तीन श्रान, तीन दर्शन, ये छह उपयोग हैं। मिश्रगुण्स्थानमें भी तीन जान, तीन दर्शन, ये छह उपयोग हैं, पर ज्ञान, श्रज्ञान-मिश्रित होते हैं। प्रमत्तसंयतसे लेकर चीण्मोहनीय तक सात गुण्स्थानोंमें उक्त छह श्रीर मनःपर्यायक्षान, ये सात उपयोग हैं। सयोगिकेवली श्रीर श्रयोगिकेवली, इन दो गुण्स्थानोंमें केवलझान श्रीर केवलदर्शन, ये दो उपयोग हैं॥ ४८॥

मावार्थ-पहले श्रोर दूसरे गुण्स्थानमें सम्यक्त्वका श्रभाव है; इसीसे उनमें सम्यक्त्वके सहचारी पाँच ज्ञान, श्रवधिदर्शन श्रीर केवलदर्शन, ये सात उपयोग नहीं होते, शेप पाँच होते हैं।

चौथे श्रोर पाँचर्वे गुण्स्थानमें मिथ्यात्व न होनेसे तीन श्रक्षान, सर्घविरति न होनेसे मनःपर्यायकान श्रोर घातिकर्मका श्रभाव न होनेसे केवल-द्विक, ये कुल छह उपयोग नहीं होते,शेप छह होते हैं।

१—यह निषय, पणसम्बद्धा० १को १६—२०वां, प्राचीन चतुर्थं कमेंग्रन्थकी ७०—७१वीं श्रीर गोम्मटनार-नीवकापढकी ७०४थी गायांमें है।

तीसरे गुणस्थानमें भी तीन ज्ञान और तीन दर्शन, ये ही छह रुपयोग हैं। पर दृष्टि, मिश्रित ( शुद्धाशुद्ध-उभयरूप ) होनेके कारण ज्ञान, श्रज्ञान-मिश्रित होता है।

छुठेसे वाहरघें तक सात गुण्स्थानोंमें मिथ्यात्व न होनेके कारण् मज्ञान-त्रिक नहीं है और घातिकर्मका चय न होनेके कारण् केवल-द्विक नहीं है। इस तरह पाँचको छोड़कर शेष सात उपयोग उनमें समसने चाहिये।

तेरहवें श्रीर चोदहवें गुणस्थानमें घातिकर्म न होनेसे छुग्नस्थ-श्रवस्था-भावी दस उपयोग नहीं होते, सिर्फ केवलशान श्रीर केवल-दर्शन, ये दो ही,उपयोग होते हैं॥ ४८॥

### सिद्धान्तके कुछ मन्तव्य।

सासणभावे नाणं, विउठ्यगाष्ट्रारगे टरलमिस्सं। नेगिंदिसु सासाणो, नेहाहिगयं सुयमयं पि॥ ४९॥

साधादनभावे जामं, वैकुर्विकाहारक औदारिकामिश्रम् । नैकेन्द्रियेषु सासादनं, नेहाधिकृतं श्रुतमतमपि ॥ ४९ ॥

अर्थ-सासादन-अवस्थामें सम्यन्तान, वैक्तियशरीर तथा आहा-रकशरीर वनानेके समय औदारिकमिश्रकाययोग और एकेन्द्रिय जीवोंमें सासादनगुणस्थानका अभाव, येतीन वार्ते यद्यपि सिद्धान्त-सम्मत हैं तथापि इस प्रन्थमें इनका अधिकार नहीं है॥ ४६॥

भावार्थ—कुछ विषयोंपर सिद्धान्त भौर कर्मप्रन्थका मत-भेद् चला भाता है। इनमेंसे तीन विषय इस गाधार्मे प्रन्थकारने दिकाये हैं:— गुणस्थानमें) तेजः, पद्म भीर शुक्क, ये तीन लेश्याएँ हैं। भाठवेंसे लेकर तेरहवें तक छह गुणस्थानोंमें केवल शुक्कलेश्या है। चौदहवें गुणस्थानमें कोई भी लेश्या नहीं है।

बन्ध-हेतु—कर्म-बन्धके चार हेतु हैं।—१ मिथ्यात्व, २ अविरति, ३ कपाय श्रीर ४ योग ॥ ५०॥

भावार्थ —प्रत्येक लेश्या, श्रसंख्यात-लोकाकाश-प्रदेश-प्रमाण श्र-ष्पवसायस्थान (संक्रेश-मिश्रित परिणाम) रूप है, इसलिये उसके तोव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, मन्द्र, मन्द्रतर, मन्द्रतम श्रादि उतने ही भेद समभने चाहिये। श्रत एव कृष्ण श्रादि श्रश्चभ लेश्याश्रोंको छुठे गुण-स्थानमें श्रतिमन्द्रतम श्रीर पहले गुणस्थानमें श्रतितीव्रतम मान-कर छह गुणस्थानों तक उनका सम्यन्थ कहा गया है। सातवें गुण-स्थानमें श्रात तथा रौद्र-ध्यान न होनेके कारण परिणाम इतने विश्रद्ध रहते हैं, जिससे उस गुणस्थानमें श्रश्चभ लेश्याएँ सर्वथा

इसका विवेचन श्रीक्षिनमद्रगिष चमाश्रमण्ने भाष्यकी २७४१से-४२ तककी गाथाओंमें, श्रीहरिमद्रसूरिने अपनी टीकामें श्रीर मक्तथारी श्रीहमचन्द्रसूरिने माध्यष्टिमें विस्तारपूर्वक किया है। इस विषयकेलिये लोकप्रकाशके ३रे सगेंके ३१२ से ३२३ तकके श्रोक द्रष्टस्य है।

चीथा गुर्खस्थान प्राप्त होनेके समय ह्रन्थलेखा शुभ घीर घ्रमुभ, दोनों मानी जाती हैं ऋीर भावलेखा शुभ हां। इसलिये यह शङ्का होतो है कि क्या ऋशुभ द्रन्यलेखावालोंकी भी शुभ भावलेखा होती है ?

इनका ममाधान यह है कि द्रव्यलेखा और भावलेखाके मन्त्रन्थमें यह नियम नहीं है कि दोनों समान ही होनी चाहिये, क्योंकि यथि मनुष्य-तिर्यंच, जिनकी द्रव्यलेखा ऋत्यर होती है, उनमें तो जैसी द्रव्यलेखा वैभी हा भावलेखा होती है। पर देव-नारक, जिनकी द्रव्यलेखा अवस्थित (त्थिर) मानी गयी है, उनके विषयमें इसमे उलटा है। अर्थात नारकों अशुम द्रव्यलेखाके होते हुए भी भावलेखा शुभ हो मफती है। इस प्रकार शुभ द्रव्यलेखाको देवों मानतेखा अशुम भी हो सकती है। इस नानको खुनासेने समकनेकेलिये प्रशापनाका १७वॉ पद न्या उसकी टीका देखनी चाहिये।

(ख) सिद्धान्तंका मानना है कि लब्धिद्वारा वैक्रिय श्रौर आहारक-शरीर बनाते समय श्रौदारिकमिश्रकाययोग होता है, पर त्यागते समय क्रमसे वैक्रियमिश्र श्रीर श्राहारकमिश्र होता है। इसके स्थानमें कर्मग्रन्थका मानना है कि उक्त दोनों शरीर बनाते तथा त्यागते समय क्रमसे वैक्रियमिश्र श्रौर श्राहारकमिश्र-योग ही होता है, श्रौदारिकमिश्र नही। सिद्धान्तका श्राशय यह है कि लिधसे वैकिय या श्राहारक-शरीर बनाया जाता है, उस समय इन शरीरोंके योग्य पुद्रल, श्रोदारिकशरीरकेद्वारा ही ग्रहण किये जाते है, इसलिये श्रीदारिकशरीरकी प्रधानता होनेके कारण उक्त दोनों शरीर वनाते समय श्रौदारिकमिश्रकाययोगका व्यवहार करना चाहिये। परन्तु परित्यागके समय श्रौदारिकशरीरकी प्रधानता नहीं रहती। उस समय वैक्रिय या श्राहारक-शरीरका ही व्यापार मुख्य होनेके कारण वैक्रियमिश्र तथा श्राहारकमिश्रका व्यवहार करना चाहिये। कार्मग्रन्थिक-मतका तात्पर्य इतना ही है कि चाहे व्यापार किसी शरीरका प्रधान हो, पर श्रौदारिकशरीर जन्म-सिद्ध है श्रौर वैक्रिय या श्राहारक-शरीर लब्धि-जन्य है, इसलिये विशिष्ट लिब्ध-जन्य शरीरकी प्रधानताको ध्यानमें रखकर आरम्भ और

१--- यह मत प्रज्ञापनाके इस उल्लेखसे स्पष्ट है ---

<sup>&</sup>quot;ओरालियसरीरकायप्पयोगे ओरालियमीससरीरप्पयोगे वेचिव-यसरीरकायप्पयोगे आहारकसरीरकायप्पओगे आहारकमीससरीर कायप्पयोगे।" —पद० १६ तथा उसका टीका, पू० ३१७।

कर्मग्रन्थका मत तो ४६ श्रीर ४७वीं गाथामें पाँचवें श्रीर छठे गुगस्थानमें क्रममे ग्वारहः श्रीर तेरह योग दिखाये हैं, इसोसे स्पष्ट है।

गोम्मटसारका मत कर्मग्रन्यके ममान हो जान पदना है, नयोंकि उसमें पाँचवें और छठे किसी गुणस्थानमें भौदारिकमिभकाययोग नहीं माना है। देखिये, जीवकायडकी ७०३री गांवा।

परित्याग, दोनों समय वैक्रियमिश्र श्रीर श्राहारकमिश्रका व्यवहार करना चाहिये, श्रीदारिकमिश्रका नहीं।

(ग)—सिद्धान्ती', एकेन्द्रियोमें सासादनगुण्यानको नहीं मानते, पर कार्मप्रन्थिक मानते हैं।

उक्त विपयों के सिवाय श्रन्य विपयों में भी कहीं-कहीं मत-भेद है:--

(१) सिद्धान्ती, श्रवधिदर्शनको पहले वारह गुण्छानोंमें मानते हैं, पर कार्मश्रन्थिक उसे चौथेसे वारहवें तक नौ गुण्छानोंमें, (२) सिद्धान्तमें श्रन्थि-भेदके श्रनन्तर ज्ञायोपशमिकसम्यक्त्वका होना माना गया है, किन्तु कर्मश्रन्थमें श्रीपशमिकसम्यक्त्वका होना ॥५६॥



१—भगवनी, प्रशापना श्रीर जीवाभिगमसूत्रमें एकेन्द्रियोंको श्रशानी हो कहा है। इससे मिद्ध है कि उनमें सामादन-भाव मिद्धान्त सम्मत नहीं है। यदि सम्मत होता तो द्वान्द्रिय श्रादिकी तरह एकेन्द्रियोंको भी शानी कहने।

<sup>&#</sup>x27; एगिंदियाण भंते । किं नाणी अण्णाणी ? गोयमा । नो नाणी, नियमा अञ्चाणी ।" —भगवती-रा॰ ८, ३०२।

ण्केन्द्रियमें मामादन-भाव माननेका कार्मभिन्यक मत् पश्चमग्रहमें निर्दिष्ट है। यथा — 'इगिविगिलेसु जुयलं' इत्यादि । —द्रा० १, गाः २०।

दिगम्बर-सप्रदावमें मैदान्तिक श्रीर कार्मग्रन्थिक दोनों मत संगृहीत हैं। कर्मकाएडकी ११३ मे ११५तककी गाया देखनेमे पकेन्द्रियों मामादन-भावका स्वीकार २एट मालूम होता है। तत्त्वार्य, श्र० १ के व्वें सूत्रकी मर्वार्यमिद्धिमें तथा जीवकाएटकी ६७७वाँ गायामें सैदा--न्तिक मत है।

### (४-५)-गुणस्थानों में लेश्या तथा बन्ध-हेतु। इसु सन्वा तेजतिगं, इगि इसु सुका अयोगि अल्लेसा। वंधस्स मिच्छ अविरइ,-कसायजोग ति चड हेऊ॥५०॥

पट्यु चर्वास्तेनास्त्रिकमेकस्मिन् पट्यु गुक्बाऽयोगिनोऽकेश्याः । बन्धस्य मिध्यात्वाविरातिकपाययोगा इति चत्वारो इतय. ॥ ५० ॥

### अर्थ-पहले छह गुणस्थानीमें छह लेश्यापें हैं। एक (सातव

१—गुण्रथानमें लेश्या या लेश्यामें गुण्रथान माननेके सम्बन्धमें दो मत चले आते हैं।
पहला मत पहले चार गुण्यथानोंमें छह लेश्याएँ और दूमरा गत पहले छह गुण्रधानोंमें छह
लेश्याएँ मानता है। पहला मत प्रचस्त्रहन्द्रा० १, गा० ६०, प्राचीन बन्धस्यामित्र, गा० ४०,
नवीन बन्धस्वामित्र, गा० २५, मर्वार्थसिद्धि, ए० २४ और गोम्मटमार-जीवकाएए, गा० ७०३रोके
भावार्थमें है। दूमरा मत प्राचीन चतुर्थ कर्मग्रन्थ, गा० ७३ में तथा यहाँ है। दन्तों मत अपेखाकृत हैं, अत इनमें कुछ भी विरोध नहीं है।

षहले मतका आराय यह है कि छहाँ प्रकारको द्रत्यलेश्यावालोको चौथा गुरूरथान प्राप्त होता है, पर पाँचवाँ या छठा गुर्यस्थान मिर्फ तीन शुभ द्रश्यलेश्यावालोको । इमलिये गुर्यस्थान प्राप्तिके समय वर्तमान द्रव्यलेश्याको घपेचासे चौथे गुर्यस्थान पर्यन्त छह लेश्याण माननी चाहिये और पाँचवे और छठेमें तीन ही ।

दूसरे मतका आशय यह है कि यदापि हारों लेश्याओं के समय चीथा गुणस्थान और तीन शुम द्रम्यलेश्याओं के ममय पाँचवाँ श्रीर छठा गुणस्थान प्राप्त होता है, परन्तु प्राप्त होने के नवाद चीथे, पाँचने और छठे, तीनों गुणस्थानवालों में छहाँ द्रम्यलेश्याण पायी जाती हैं। इमिलें गुणस्थान-प्राप्तिके उत्तर-क्वालमें वर्तमान द्रन्यलेश्याओंकी अपेचासे छठे गुणस्थान पर्यन्त छह लेश्याण मानी जाती है।

इस जगह यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि चीथा, पाँचवाँ भीर छठा गुणस्थान प्राप्त होनेके समय भावलेश्वा तो शुभ ही होती है, अशुभ नहीं, पर प्राप्त होनेक बाद भावलेश्या भी अशुभ हो सकतो है।

"सम्मत्तसुयं सन्वा सु, लहइ, सुद्धासु तीसु य चरित्तं। पुन्वपिष्ठवणगो पुण, अण्णयरीए च लेसाए।"

—शाबरयक निर्युक्ति, गा० ≈२२ ।

मिथ्यात्वमोहनीयकर्मके उदयसे होता है और जिससे कदाग्रह, सशय श्रादि दोष पैदा होते हैं। (२) 'श्रविरित', वह परिणाम है, जो अप्रत्याख्यानावरणकपायके उदयसे होता है श्रीर जो चारिन्नको रोकता है। (३) 'कपाय', वह परिणाम है, जो चारित्रमोह-नीयके उदयसे होता है श्रीर जिससे चमा, विनय, सरलता, संतोष, गम्भोरता श्रादि गुण प्रगट होने नहीं पाते या बहुत-कम प्रमाणमें प्रकट होते हैं। (४) 'योग', श्रात्म-प्रदेशोंके परिस्पन्द (चाञ्चल्य-) को कहते हैं, जो मन, वचन था शरीरके योग्य पुद्रलोंके श्रालम्बनसे होता है॥ ५०॥

बन्ध-हेतुओं के उत्तरभेद तथा गुणस्थानों में भूल बन्ध-हेतु । [दो गाथाओं हे ।]

श्रमिगहियमणाभगहिया,-भिनिवेसियसंसइयमणाभौगं पण मिच्छ बार आविरह, मणकरणानियमु ञ्रजियवहोध्र

आमिर्प्राहिकमनाभिष्रीहकामिनिवेशिकसाशियकमनाभागम् । पञ्चमिथ्यात्वानि द्वादशाविरतयो, मनःकरणानिषमः षड्जीववधः॥५१॥ श्रर्थ-सिथ्यात्वके पाँच भेद हैंः-१ श्राभिष्रहिक, २ श्रनाभि-ग्रहिक, ३ श्राभिनिवेशिक, ४ सांशियिक श्रीर ५ श्रनाभोग ।

१—यह विषय, पचमग्रह-दा० ४को २ मे ४ तकका गाथाभोमें तथा गोम्मटसार-कर्म-कारहकी ७=६ से ७== तकको गाथाभोमे हैं।

अविरित्तिकेलिये जीवपाएडकी २१ तथा ४७०वाइगाथा और कपाय व योगकेलिये क्रमशः उमकी कपाय व योगमार्गया देखनी चाहिये। तत्त्वार्थके दर्गे अध्यायके १ले सूत्रके भाष्यमें भिश्यात्वके अभिगृहीत और अनभिगृहीत, ये दो ही भेद हैं।

नहीं होतीं, किन्तु तीन शुभ लेश्यापें ही होती हैं। पहले गुण्स्थानमें तेजः श्रौर पद्म-लेश्याको श्रतिमन्दतम श्रौर सातवें गुण्स्थानमें श्रति-तीवतम, इसी प्रकार शुक्कलेश्याको भी पहले गुण्स्थानमें श्रति-मन्दतम श्रौर तेरहवेंमें श्रतितीवतम मानकर उपर्युक्त रीतिसे गुण्स्थानोंमें उनका सम्बन्ध वतलाया गया है।

चार बन्ध-हेतुं-(१) 'मिथ्यात्व', श्रात्माका वह परिणाम है, जो

१—ये ही चार वन्ध-हेतु पध्यमग्रह-द्वा० ४की १ली गाथा तथा कर्मकार हती ७=६वीं गाथामें है। यद्यपि तत्त्वार्थके द्वें श्रध्यायके १ले सूत्रमें उक्त चार हेतु श्रोंके श्रतिरिक्त प्रमादकों भी बन्ध-हेतु माना है, परन्तु उमका ममावेश श्रविरिति, कपाय श्रादि हेतु श्रोंमें हो जाता है। जैसे —विषय-सेवनरूप प्रमाद, श्रविरिति श्रीर लब्धि-प्रयोगरूप प्रमाद, थोग है। उम्तुन कपाय श्रौर योग, ये दो ही बन्ध-हेतु समम्तने चाहिये, वयोंकि मिथ्यात्व श्रौर श्रविरिति, कपायके ही अन्तर्गत हैं। इसी श्रभिप्रायमे पाँचवें कर्मग्रन्थको ६६वीं गाथामें दो ही बन्ध-हेतु माने गये हैं।

इम जगह कमं-वन्थके सामान्य हेतु दिखाये हैं, मो निश्चयदृष्टिमे, श्रन एवं उन्हें श्रन्तरङ्ग हेतु ममक्तना चाहिये। पहले कर्मश्रन्थकी ५४से ६१ तककी गाथाश्रोंमें, तत्त्रार्थके ६ठे श्रध्यायके ११ से २६ तकके सूत्रमें तथा कर्मकायडकी ५०० मे ५१० तककी गाथाश्रोंमें हर एक कर्मके श्रलग-अलग वन्थ-हेतु कहे हुए हैं, मो व्यवहारदृष्टिसे, श्रत एव उन्हें वहिरङ्ग हेतु सम-कता चाहिये।

राद्गा—प्रत्येक समयमें आयुके सिवाय सात कर्मोंका बाँधा जाना प्रज्ञापनाके २४वें पटमें कहा गया है, इसलिये ज्ञान, ज्ञानी आदिपर प्रदेष या उनका निहन्न करते समय भी ज्ञाना-चरखीन, दर्शनावरखीयकी तरह अन्य कर्मोंका वन्थ होता हा है। इस अनस्थामें 'तर-दोपनिहन' अदि नत्तार्थंके हठे अध्यायके ११ से २६ तकके सूत्रोंमें कहे हुर आस्नव, ज्ञानावरखीय और दर्शनावरखीय आदि कर्मके निशेष हेतु कैमे कहे जा सकते हैं?

समाधान—तत्प्रदोपनिहृत आदि आसर्त्रोको प्रत्येक कर्मका जो विरोप-धिरोप हेतु कहा है, सो अनुमागवन्थको अपेकासे, प्रकृतिवन्धको अपेकासे नहीं। अर्थात किसी भी आस्त्रवके सेवनके समय प्रकृतिवन्ध मव प्रकारका होता है। अनुभागवन्थमें फर्क है। जैसे — ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञानी-पकरण आदिपर प्रदूप करनेके समय ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणायकी तरह अन्य प्रकृतिओं का बन्ध होता है, पर छम समय अनुभागवन्थ विरोष इपसे ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्मका ही होता है। साराश, विरोष हेतुओंका विभाग अनुभागवन्थकी अपेकासे किया गया है, प्रकृति-वन्धकी अपेकासे नहीं। —तत्त्वार्थ-अ॰ ६, सू० २७को सर्वार्थ मिद्ध।

### संख्यायें उसमें मिलाना। (१) लोकाकाशके प्रदेश, (२) धर्मास्ति-

शानावरणीय श्रादि प्रत्येक कर्मकी स्थितिके अधन्यमे लक्क्ष्ट पर्यन्त समय भेदसे श्रस स्थात भेद हैं। जैसे — ज्ञानावरणीयकी जवन्य स्थिति श्रन्तमुंहूर्त-प्रमाण श्रीर लक्क्ष्ट स्थिति तीस कोटाकोटी सागरोपम-प्रमाण है। श्रन्तमुंहूर्तेसे एक समय श्रिषक, दो समय श्रिषक, तीन ममय श्रिषक, इस तरह एक एक समय बढ़ते बढ़ते एक समय कम तीस कोटाकोटी सागरोपम तककी मब स्थिनियाँ मध्यम है। श्रन्तमुंहूर्त।श्रीर तीस कोटाकोटी सागरोपमके वाचमें श्रसख्यात समयों का श्रन्तर है, इसिलये जवन्य श्रीर लख्ड्र न्थिति एक एक प्रकारकी होनेपर मा लसमें मध्यम स्थितियाँ मिलानेसे शानावरणीयको स्थितिके श्रसख्यान भेद होते हैं। श्रन्य कमोंकी स्थितिके विषयमें भी इसी तरह समक्ष लेना चाहिये। हर एक स्थितिके बन्धमें कारणभूत श्रध्यवन्मायोंकी न्यस्था श्रसख्यात सोकाकाशके प्रदेशोंके वरावर कही हुई है।

#### "पडठिइ संखलोगसमा।"

--- गा० ५५, देवेन्द्रसुरि-कृत पथम कर्मञन्य।

इम जगह सर स्थिनि-बन्धके कारणमृत अध्यवसायोंकी मख्या विवित्तत है।

शनुगाग प्रथीत् रसका कारण काषायिक परिणाम है। काषायिक परिणाम अर्थात् अध्यवसायके तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, मन्द, मन्दतर, मन्दनम आदि रपसे असख्यात भेद है। एक एक काषायिक परिणामसे एक-एक अनुभाग-स्थानका बन्ध होता है, क्योंकि एक काषायिक परिणामसे गृशीत कर्म परमाणुओंके रस-स्पर्धकोंको ही शास्त्रमें अनुभाग वन्धस्थान कहा है। देखिये कम्मगयडीका ३१वीं गाथाश्रीयशोविजयजा-कृत टीका। इपलिये काषायिक परिणाम-जन्य अनुभाग स्थान मी काषायिक परिणामके तुल्य अर्थात् आसख्यात ही है। प्रसगत यह बात जाननी चाहिये कि प्रत्येक स्थित-बन्ध में आसंख्यात आसुभाग-स्थान होते हैं, क्योंकि जितने अध्यवसाय उतने ही अनुभागरथान होते हैं और प्रस्थेक स्थित-बन्धमें कारणभूत अध्यवसाय असख्यात लोकाकाशप्रदेश-प्रमाण हैं।

बोगके निर्विभाग प्रश त्रसंख्यान है। जिम त्रशका विभाग येयलद्यानसे भी न किया का सके, उसको निर्विभाग प्रश कहते हैं। इस जगह निगोदमे सक्षी पर्यन्त सब जीवोंके योग-सरबन्धी निर्विभाग प्रशोंकी सख्या इष्ट है।

जिस शरीरका स्वामी एक ही जीव हो, वह 'प्रत्येकशरीर' है। प्रत्येकशरीर अमख्यात हैं, वर्योंकि पृथ्वीकायिकसे लेकर त्रसकायिक पर्यन्त सब प्रकारके प्रत्येक जीव मिलानेमें अस-न्त्यात ही हैं।

जिस एक शरीरके धारण करनेवाले अनन्त जीव हों, वह 'निगोदशरीर' । ऐसे निगोद-शरीर असस्यात ही है । अविरितके बारह भेद हैं। जैसे:—मन और पाँच इन्द्रियाँ, इन इहको नियममें न रखना, ये छह तथा पृथ्वीकाय आदि छह कार्योका बध करना, ये छह ॥५१॥

भावार्थ-(१) तत्त्वकी परीक्षा किये विना ही किसी एक सिद्धान्तका पक्षपत करके अन्य पक्षका खण्डन करना 'श्राभित्रहिकमिश्यात्व' है। (२) गुण्-दोपकी परीक्षा विना किये ही सव पक्षोंको वरावर समक्षना 'श्रनाभित्रहिकमिश्यात्वं' है। (२) श्रपने पक्षको श्रसत्य जानकर भी उसकी स्थापना करनेकेलिये दुरभिनिवेश (दुराग्रह) करना 'श्राभिनिवेशिकमिश्यात्वं' है। (४) ऐसा देव होगा या श्रन्य

१—सम्यक्ती, कदापि प्रपरीचित सिद्धान्तका पनपात नहीं करता, श्रत एवं जो व्यक्ति तत्त्व-परीचापूर्वक किसी-एक पद्मको मानकर अन्य पद्मका खरडन करता है, वह 'आभिग्रहिक' नहीं है। जो कुलाचारमात्रसे श्रपनेको जेन (सम्यक्ता) मानकर तत्त्वकी परीचा नहीं करता, वह नामने 'जेन' परन्तु वस्तुत 'आभिग्रहिकिमध्याखी' है। मापतुप मुनि आदिकी तरह तत्त्व-परीचा करनेमें न्वय श्रसमर्थ लोग यदि गीतार्थ (यथार्थ-परीचक) के श्राक्षित हों तो उन्हें 'श्राभिग्रहिकिमध्यात्वी नहीं समभाना, व्योंकि गीतार्थके प्राप्तित रहनेसे मिथ्या पचपातका सभव नहीं रहता।

२—यह, मन्दबुद्धिवाले व परीचा करनेमें अममर्थ साधारण लोगोंमें पाया जाता है। ऐमे लोग अकमर कहा करते हैं कि मब धर्म बराबर है।

३—सिर्फ वपयोग न रहनेके कारण या मार्ग-दर्शककी गलतीके कारण, जिसकी श्रद्धा विपरीत हो जाती है, वह 'ब्राभिनिवेशिकमिथ्यात्वी' नहां है, क्योंकि यथार्थ-वक्ता मिलनेपर उमका श्रद्धा तात्विक बन जाती है, अर्थात् यथाथ-यक्ता मिलनेपर भी श्रद्धाका विपरीत बना रहना दुर्शिनिवेश है। यद्यपि श्रीसिद्धसेन दिवाकर, श्रीजनगद्धगणि चमाशमण् ब्राटि श्राचायोंने बपने-अपने पचका समर्थन करके बहुत-कुछ कहा है, तथापि उन्हें 'ब्राभिनिवेशिकमिथ्यात्वी' नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने अविच्छिन्न प्रावचिनक परपराके आधारपर शास्त्र-तात्पर्यको अपने-श्रपने पचका समर्थन करके शतकृत समक्तर अपने-श्रपने पचका समर्थन किया है, पचपातमे नहीं। इसके विवरीत जमालि, गोष्ठामाहिल ब्रादिने शाश्र-नात्पर्यको स्व-पचका प्रतिकृत जानते हुए भी निज-पचका समर्थन किया, इसिलये वे 'ब्राभिनिवेशिक' कहे जाते हैं। — धर्म'०, पृ० ४० ।

प्रकारका, इसी तरह गुरु श्रीर धर्मके विषयमें संदेह-शील वने रहना 'सांशयिकमिथ्यात्वं' है। (५) विचार व विशेप ज्ञानका श्रमाव श्रयांत् मोहकी प्रगाढतम श्रवस्था 'श्रनाभोगमिथ्यात्वं' है। इन पाँच- मेंसे श्राभिग्रहिक श्रीर श्रनाभिग्रहिक, ये दो मिथ्यात्व, गुरु हें श्रीर शेष तीन लघु; क्योंकि ये दोनों विषयांसरूप होनेसे तीन क्लेशके कारण है श्रीर शेष तीन विषयांसरूप न होनेसे तीन क्लेशके कारण नहीं हैं।

मनको अपने विषयमें खच्छन्दतापूर्वक प्रवृत्ति करने देना मन-श्रविरति है। इसी प्रकार त्वचा, जिहा श्रादि पाँच इन्द्रियोंकी श्रवि-रतिको भी समक्ष लेना चाहिये। पृथ्वीकायिक जीवोंकी हिंसा करना पृथ्वीकाय-श्रविरति है। शेप पाँच कायोंकी श्रविरतिको इसी प्रकार समक्ष लेना चाहिये। ये वारह श्रविरतियाँ मुर्य हैं। मृपा-वाद-श्रविरति, श्रदत्तादान-श्रविरति श्रादि सव श्रविरतिश्रोंका समा-वेश इन वारहमें ही हो जाता है।

मिथ्यात्वमोहनीयकर्मका श्रौदियक-परिणाम ही मुख्यतया मिथ्यात्व कहलाता है। परन्तु इस जगह उससे होनेवाली श्राभि-श्रहिक श्राटि वाह्य प्रवृत्तिश्रोंको मिथ्यात्व कहा है, सो कार्य-कारणके भेदकी विवत्ता न करके। इसी तरह श्रविरति, एक प्रकारका कापा-

१—सूरम विषयोंका मणय उश्च-कोटिके साधुआमें भी पाया जाता है, पर वह मिग्या-त्वरूप नहीं है, न्योंकि श्रन्तत —

<sup>&</sup>quot;तमेव सर्घ णीसंकं, जं जिणेहिं पवेइयं।"

इत्यादि मावनासे श्रागमको प्रमाण मानकर ऐमे मशर्योका निर्ज्तन किया जाता है। इमलिये जो मशय, श्रागम-प्रामाययकेदारा भी निवृत्त नहीं होता, यह श्रन्तत अनाचारका उत्पादक होनेके कारण मिथ्यानकस्प है। — भर्ममेश्रह पृ० ४३१ ।

यह, ण्केन्द्रिय आदि सुद्रतम जन्तुओं में श्रीर मृढ प्राणिश्रों होता है।

<sup>—</sup>भगेसमह, १० ४०।

यिक परिणाम ही है, परन्तु कारणसे कार्यको भिन्न न मानकर इस जगह मनोऽसंयम श्रादिको श्रविरति कहा है। देखा जाता है कि मन श्रादिका श्रसंयम याजीव-हिंसा ये सब कपाय-जन्य ही हैं॥५१॥ नव सोल कसाया पन, -र जोग इय उत्तरा उ सगवसा। इगचउपणतिगुणसु, चउतिदुहगपचश्रो चंघो।।५२॥

नव पोडश कषायाः पञ्चदश योगा इत्युत्तरास्तु सप्तपञ्चाशत् । एकचतुष्पञ्चत्रिगुणेपु, चतुस्त्रिद्येकप्रत्ययो वन्धः ॥५२॥

श्रर्थ—कपायके नौ श्रौर सोलह, कुल पद्मीस भेट हैं। योगके पंद्रह भेद हैं। इस प्रकार सब मिलाकर वन्ध-हेतुश्रोंके उत्तर भेद सत्तावन होते हैं।

एक (पहले) गुण्खानमें चारों हेतु श्रों में बन्ब होता है। दूसरेसे पॉचवें तक चार गुण्छानों में तीन हेतु श्रोंसे, छुठेसे दसवें तक पाँच गुण्छानों में दो हेतु श्रोंसे श्रीर ग्यारहवेंसे तेरहवें तक तोन गुण्छा-नों में एक हेतुसे बन्ध होना है॥ ॥५२॥

भावार्थ—हास्य, रित आदि नो नोकपाय और अनन्तानुवन्धी-क्रोध आदि सोलह कपाय हैं, जो पहले कर्मप्रन्थमें कहे जा चुके हैं। कपायके सहचारी तथा उत्तेजक होनेके कारण हास्य आदि नौ, कहलाते 'नोकपाय' है, पर हैं वे कपाय ही।

पद्रह योगोंका विस्तारपूर्वक वर्णन पहिले २४वी गाथामें हो खुका है। पचीस कपाय, पंद्रह योग और पूर्व गाथामें कहे हुए पाँच मिण्यात्व तथा वारह अविरतियाँ, ये सब मिलाकर सत्तावन बन्धहेतु हुए।

गुणस्थानोंमें मूल वन्ध-हेतु।

पहले गुण्छानके समय मिण्यात्व आदि चारों हेतु पाये जाते हैं, इसलिये उस समय होनेवाले कर्म-यन्धमें वे चारों कारण हैं। दूसरे आदि चार 'गुण्लानोंमें मिध्यात्वोदयके सिवाय अन्य सव हेतु रहते हैं; इससे उस समय होनेवाले कर्म-धन्धनमें तीन कारण माने जाते हैं। छठे आदि पाँच गुण्लानोंमें मिध्यात्वकी तरह अवि-रित भी नहीं है; इसलिये उस समय होनेवाले कर्म-धन्धमें कपाय और योग, ये दो ही हेतु माने जाते हैं। ग्यारहवें आदि तीन गुण्-म्यानोंमें कपाय भी नहीं होता- इस कारण उस समय होनेवाले बन्धमें सिर्फ योग हो कारण माना जाता है। चौदहवें गुण्लानमें योगका भी अभाव हो जाता है, अत एव उसमें धन्धका एक भी कारण नहीं रहता ॥५०॥

एक सौ वीस प्रकृतियोंके यथासंभव मूल वन्घ हेतुं। चडामिच्छमिच्छञ्जविरइ,-पचइ्या सायसोलपणतीसा। जोग विणु तिपचइया,-हारगजिणवज्ज सेसाओ ॥५३॥

चतुर्मिय्यामय्याऽवरतिप्रत्यायकाः सातवे।डशपञ्चात्रेशतः ।

योगान् विना त्रिप्रत्यायका आहारकजिनव जेशेषा: ॥५३॥

श्रर्थ—सातवेदनीयका वन्य मिण्यात्व श्रादि चारों हेतुश्रोंसे होता है। नरक श्रिक श्रादि सोलह प्रकृतियोंका वन्ध मिण्यात्वमात्र-से होता है। तिर्यञ्च-निक श्रादि पेतीस प्रकृतियोंका वन्ध मिण्यात्व श्रीर श्रविरति, इन दो हेतुश्रांसे होता है। तीर्थद्वर श्रीर श्राहारक-द्विकको छोड़कर शेप सय (श्रानावरणीय श्रादि पेसठ) प्रकृतियोंका बन्ध, मिण्यात्व, श्रविरति श्रीर कपाय, इनतीन हेतुश्रोंसे होता है। ॥५३॥

भावार्थ—यन्ध-योग्य प्रकृतियाँ एक सौ वीस हैं। इनमेंसे सान-वेदनीयका बन्ध चतुर्हेतुक (चारों हेतुश्रोंसे होनेवाला) कहा गया है। सो इस श्रपेदासे कि वह पहले गुण्यानमें मिथ्यात्वसे, दूसरे आदि चार गुण्यानोंमें श्रविरतिसे, छुटे श्रादि चार गुण्यानोंसे

१--देविये, परिशिष्ट 'प।'

कवायसे और ग्यारहवें श्रादि तीन गुण्छानों में योगसे होता है। इस तरह तरह गुण्छानों उसके सब मिलाकर चार हेतु होते हैं।

नरक-त्रिक, जाति-चतुष्क, खांवर-चतुष्क, द्वुग्डसंखान, श्रात-पनामकर्म, सेवार्त्तसंहनन, नपुंसकवेद और मिथ्यात्व, इन सोलह प्रकृतियोंका वन्ध मिथ्यात्व-हेतुक इसलिये कहा गया है कि ये प्रकृ-तियाँ सिर्फ पहले गुण्छानमें वाँधी जाती हैं।

तिर्यञ्च-त्रिक, स्त्यानिद्ध-त्रिक, दुर्भग-त्रिक, श्रनन्तानुवन्धिचतुष्क, मध्यम संस्थान-चतुष्क, मध्यम संहनन-चतुष्क, नीचगोत्र, उद्योतनाम-कर्म, श्रग्रभविद्दायोगित, स्त्रीवेद, वज्रपभनाराचसंहनन, मनुष्य-त्रिक, श्रप्रत्याख्यानावरण चतुष्क श्रोर श्रोदारिक-द्विक, इन पैतीस प्रकृतियोंका वन्ध द्वि-हेतुक है, क्योंकि ये प्रकृतियाँ पहले गुणसानमें मिथ्यात्वसे श्रोर दूसरे श्रादि यथासंभव श्रगले गुणसानोंमें श्रवि-रितसे वाँधी जाती है।

सातवेदनीय, नरक-त्रिक आदि उक्त सोलह, तिर्यञ्च-त्रिक आदि उक्त पैतीस तथा तीर्थङ्करनामकर्म और आहारक-द्विक, इन पचपन अक्वतियोंको एक सौ वीसमेंसे घटा देनेपर पेंसठ शेप वचती है। इन पेंसठ प्रकृतियोंका वन्ध त्रि-हेतुक इस अपेद्वासे समक्षना चाहिये कि वह पहले गुण्यानमें मिथ्यात्वसे, दूसरे आदि चार गुण्यानोंमें अविरतिसे और छठे आदि चार गुण्यानोंमें कपायसे होता है।

यद्यपि मिथ्यात्वके समय श्रविरित श्रादि श्रगले तीन हेतु, श्रविरितके समय कषाय श्रादि श्रगले दो हेतु श्रीर कपायके समय योग- रूप हेतु श्रवश्य पाया जाता है। तथापि पहले गुण्लानमें मिथ्यात्वकी, दूसरे श्रादि चार गुण्लानोंमें श्रविरितकी श्रीर छठे श्रादि चार गुण्लानोंमें श्रविरितकी श्रीर छठे श्रादि चार गुण्लानोंमें कषायकी प्रधानता तथा श्रन्य हेतुश्रोंकी श्रप्रधानता है, इस कारण इन गुण्लानोंमें कमशः केवल मिथ्यात्व, श्रविरित व क्वायको बन्ध-हेतु कहा है।

इस जगह तीर्थंद्वरनामकर्मके वन्धका कारण सिर्फ सम्यक्त और आहारक-द्विकके चन्धका कारण सिर्फ संयम विवित्तत है; इसलिये इन तीन प्रकृतियोंकी गणना कपाय-हेतुक प्रकृतियोंमें नहीं की है ॥५३॥

## गुणस्थानोंमें उत्तर वन्ध-हेतुत्र्योंका सामान्य तथा विशेष वर्णने ।

[पाँच गायाओंसे।]

पणपन्न पन्न तियछहि,-श्रचत्त गुणचत्त छचउदुगवीसा । सोतस दस नव नव स,-त्त हेउणो न उ श्रजोगिंमि ॥५४॥

१-पचनवर-द्वार ४वी १६वां गाथागे-

#### ''सेसा उ कसाएहिं।''

दम पड़ने नीर्थ इन्नामकर्म और श्राहारक-द्रिक, रन तीन प्रकृतियोंको कपाय हेतुक माना रे तथा श्रमाशिको २०वां गायाम सन्यात्वको तोर्धगुरनायकर्ममा श्रीर स्यमको श्राहारक-दिकका विशेष हेतु कहा है। उत्त्वार्थ-त्र० ६ रेके १ले सूत्रकी मर्बार्थमिद्धमें भी इन तोन प्रकृतियोक्ती क्तपाय-हेतुक माना है। परन्तु आदेवेन्द्रमृश्नि इन तीन प्रकृतियोंके बन्धको कपाय-हेतुक नहीं कटा है। उनका तात्पर्य मिर्फ विरोप हेतु दिखानेका जान पहता है, कपायके निषेधका नहा, क्योंकि मन कर्मके प्रकृति और प्रदेश-यन्धमें योगको तथा न्थिति और अनुमाग-यन्धमें कपायको कार एना निर्विदाद मिद्ध है। इमका विशेष निचार, पषमग्रह-द्वार ४की २०वी गायाकी श्रीमलयगिरि-टीकामें देखनेयोख है।

२---यह विषय, पचसबह-डार ४की थवा गाथामें तथा गोम्मटसार-कर्मकाएडकी ७८६ और ७६०वां गाधामें है।

उत्तर वन्ध-हेतुके मामान्य श्रीर निशेष, ये दो भेड ईं। किमी एक प्रणस्थानमे वर्नमान सपूर्णं जीवोंमें युगपन् पाये जानेवाले यन्ध-छेतु, 'मामान्य' भीर एक जीवमें युगपन् पाये जानेवाले दन्य-ऐंदु, 'विरोप' कदलाने र्ह । प्राचीन चतुर्थ कर्मग्रन्थकी ७७वां गाथामें और इस जगह मामान्य उत्तर दन्य-हेतुका वर्णन है, परन्तु पथमश्रह और गोम्मरमार्मे मामान्य भीर विशेष, दोनों प्रकारके वन्ध-हेतुस्रोंका । पषमग्रहकी टीकार्मे यह विषय बहुत स्पष्टनामे समकाया है । विशेष उत्तर मन्य-हेतुका वर्णन भ्रतिविस्तृत भीर गम्भीर है।

पञ्चपञ्चाशत् पञ्चाशत् त्रिकथडिवक्रचत्वारिशदेकोनचन्वारिशत् पट्चहुर्द्विविशति: । प्रेंडश दश नव नव सत हेनवो नत्वयोगिनि ॥ ५४ ॥

श्रयं—पहले गुणसानमें पचपन वन्य-हेनु हैं. दूसरेमें पचास. तीसरेमें तेतालीस, चौद्योमें द्यालीस. पाँचवेंमें उन्तालीस. इतेमें इञ्बीस, सातवेंमें चौद्यीस, श्राठवेंमें वाईस, नौदेंमें सोलह, दसवेंमें दस. न्यारहवें श्रीर वारहवेंमें नौ तथा तेरहवेंमें सात वन्ध-हेतु हैं, चौदहवें गुणसानमें वन्ध-हेतु नहीं हैं ॥५४॥

पणपन्न मिन्छि हारग, दुग्ण सासाणि पन्न मिन्छ विणा। भिरसदुगकं मञ्जणविणु, तिचत्त मीसे श्रह छचत्ता ॥५५॥ सदुमिस्सकं म श्रजण, श्रविरहकम् मुरत्न मीसिविकसाये। मुनुगुणचत्त देसे, छवीस साहारदु पमत्ते॥५६॥ मिन्दहगारितकसा, - यवज्ञ श्रपमित्त मीसदुगरहिया। चडवीस श्रपुट्वे पुण, दुवीस श्रविडिव्याहारा॥५७॥

पञ्चपञ्चाद्यात्मय्यात्व आहारकद्विकोनाः सासादने पञ्चमिय्यात्वानि विना ।

मिश्रद्विककार्मणाऽनान्त्रिनाः श्रिचत्वारिद्यान्मिश्रेऽय पर्चत्वारिद्यत् ॥५५॥

सिश्रिककार्म अयतेऽविरतिकर्मीदारिकमिश्रद्वितीयकपायान् ।

सुक्त्वेकोनचत्वारिद्यद्देशे, पड्विद्यतिः साहारकद्विकाः प्रमसे ॥५६॥

अविरत्येकादशकतृतीयकपायवर्वा अप्रमसे मिश्रद्विकरिद्दता ।

चत्रविद्यतिरपूर्वे पुनद्याविद्यतिरवैकियाहाराः ॥५७॥

त्रर्थ-मिय्यादृष्टिगुणस्थानमें श्राहारक-द्विकको छोड़कर पचपन बन्ध-हेतु हैं। सासादनगुणस्थानमें पाँच मिथ्यात्वके सिवाय पचास बन्ध-हेतु हैं। मिश्रदृष्टिगुणस्थानमें स्रोदारिकमिश्र, वैक्रियमिश्र, कार्मण श्रीर श्रनन्तानुवन्धि-चतुष्क, इन सातको छोड़कर तेतालीस बन्ध-हेतु है।

श्रविरतसम्यग्दिणुण्छानमें पूर्वोक्त तेतालीस तथा कार्मण्, भौदारिकमिश्र श्रीर वैक्रियमिश्र, ये तीन, कुल द्र्यालीस वन्ध-हेतु हैं । देशविरतिगुण्छानमें कार्मण्, श्रीदारिकमिश्र, त्रस-श्रविरति श्रीर श्रम्रत्याच्यानावरण-चतुष्क, इन सातके सिवाय शेप उन्तालीस बन्ध-हेतु हैं। प्रमत्तसंयतगुण्मानमें ग्यारह श्रविरतियाँ, प्रत्याख्याना-वरण-चतुष्क, इन पंद्रहको छोडकर उक्त उन्तालीसमेंसे चौवीस तथा श्राहारक-द्विक, कुल दुष्यीस वन्ध-हेतु है।

श्रमत्तसंयतगुणसानमें पूर्वोक्त इत्वीसमेंसे मिश्र-हिक (वैक्तिय-मिश्र और श्राहारकमिश्र) के सिवाय शेप चौवीस वन्ध-हेतु हैं। श्रपृवे-करणगुणसानमें चैक्तियकाययोग और श्राहारककाययोगको छोड़-कर वाईस हेतु हैं ॥५५॥ ५६॥ ५७॥

भावार्थ-५१ श्रौर ए॰वी गाथामें सत्तावन उत्तर वन्ध-हेतु कहे गये हैं। इनमेंसे श्राहारक-द्विकके सिवाय शेष पचपन वन्ध-हेतु पहले गुणसानमें पाये जाते हैं। श्राहारक-द्विक संयम-सापेक् है श्रीर इस गुणसानमें संयमका श्रभाव है, इसलिये इसमें श्राहारक-द्विक नहीं होता।

दृसरे गुण्धानमें पाँचों मिथ्यात्व नहीं हैं, इसीसे उनको छोड़-कर शेप पचास हेतु कहे गये हैं। तीसरे गुण्धानमें श्रनन्तानुवन्धि-चतुष्क नहीं है, फाँकि उसका उद्य दूसरे गुण्धान तक ही है तथा इस गुण्धानके समय मृत्यु न होनेके कारण श्रपर्याप्त-श्रवधा-भावी कार्मण, श्रादोरिकमिश्र श्रोर वैकियमिश्र, ये तीन योग भी नहीं होते। इस प्रकार नीसरे गुण्धानमें सात वन्ध-हेतु घट जानेसे उक्त पचास-मेंसे श्रेप तेतालीस हेतु हैं।

चौथा गुण्लान श्रपर्यात-श्रवस्थामें भी पाया जाता है; इसलिये इसमें अपर्यात-अवस्था-भावी कार्मण, अौदारिकमिश्र और वैक्रिय-मिश्र, इन तीन योगोंका संभव है। तीसरे गुणस्थानसंबन्धी तेता-लीस श्रौर ये तीन योग, कुल छ्यालीस वन्ध-हेतु चौथे गुणसानमें समभने चाहिये। श्रप्रत्याख्यानावरण-चतुष्क चौथे गुणसान तक ही उदयमान रहता है, श्रागे नहीं। इस कारण वह पाँचव गुण्यानमें नहीं पाया जाता। पाँचवाँ गुण्खान देशविरतिरूप होनेसे इसमें त्रस-हिंसारूप त्रस-श्रविरति नहीं है तथा यह गुण्खान केवल पर्याप्त-श्रवस्था-भावी है, इस कारण इसमें श्रपर्याप्त-श्रवस्था-भावी कार्मण श्रीर श्रीदारिकमिश्र, ये दो योग भी नहीं होते। इस नरह चौथे गुण्लानसम्बन्धी छ्वालीस हेतुश्रीमेंसे उक्त सातके सिवाय शेष उन्तालीस चन्ध-हेतु पाँचवें गुण्खानमें हैं। इन उन्तालीस हेतु-श्रोंमें वैकियमिश्रकाययोग शामिल है, पर वह श्रपर्याप्त-श्रवस्था-भावी नहीं, किन्तु वैकियलब्धि-जन्य, जो पर्याप्त-श्रवस्थामें ही होता है। पाँचवे गुणस्थानके समय संकल्प-जन्य त्रस-हिंसाका संभव ही नहीं है। श्रारम्भ-जन्य त्रस-हिंसाका संभव है सही, पर बहुत कम, इस-लिये श्रारम्भ-जन्य श्रति-श्रल्प त्रस-हिंसाकी विवद्मा न करके उन्ता-लीस हेतुओंमें त्रस-श्रविरतिकी गणना नहीं की है।

छुटा गुण्स्थान सर्वविरितक्ष है, इसिलये इसमें श्रेप ग्यारह अविरितयाँ नहीं होतीं। इसमें प्रत्याख्यानावरणकपाय-चतुष्क, जिसकां उदय पाँचवें गुण्स्थान पर्यन्त हो रहता है, नहीं होता। इस तरह पाँचवें गुण्स्थान-सवन्धी उन्तालीस हेतुओं मेंसे पंद्रह घटा हेने-पर श्रेष चौवीस रहते हैं। ये चौवीस तथा आहारक-द्विक, कुल छुब्बीस हेतु छुठे गुण्स्थानमें हैं। इस गुण्स्थानमें चतुर्दशपूर्व-धारी मुनि आहारकलिधंके प्रयोगद्वारा आहारकशरीर रचते हैं, इसीसे छुब्बीस हेतुओं में आहारक-द्विक परिगणित है।

वैकियशरीरके श्रारम्भ श्रीर परित्यागके समय वैकियमिश्र तथा श्राहारकशरीरके श्रारम्भ श्रीर परित्यागके समय श्राहारकमिश्र-योग होता है, पर उस समय प्रमत्त-भाव होनेके कारण सातवाँ गुण्सान नहीं होता। इस कारण इस गुण्सानके वन्ध-हेतुश्रीमें ये दो योग नहीं गिने गये है।

विकियशरीरवालेको वैकियकाययोग और श्राहारकशरीरवालेको आहारककाययोग होता है। ये दा शरीरवाले अधिकसे अधिक सातव गुण्धानके ही श्रिधकारी हैं श्रागेके गुण्धानोंके नहीं। इस कारण श्राठव गुण्धानके वन्ध-हेतुश्रीमें इन दो योगोंको नहीं गिना है ॥५५, ५६, ५७॥

श्रवहास सोल वायरि, सुहुमेदस वेयसंजलणति विणा। खीणुवसंति श्रलोभा, सजोगि पुन्तुत्त सगजोगा ॥५८॥

अपड्हारा. पोडरा वादरे, स्हमे दश वेदरावलनिशकादिना । क्षीणोपशान्तेऽलोमाः, सयोागनि पूर्वोक्तास्रसयोगाः भ५८॥

श्रर्थ—श्रनिवृत्तिवादरसंपरायगुणसानमं हास्य-पट्कके सिवाय पूर्वोक्त वाईसमेंसे शेप सोलह हेतु हैं। सुन्मसंपरायगुणसानमें तीन वेद श्रीर तीन संज्वलन (लोभको छोडकर)के सिवाय दस हेतु हैं। उप-शान्तमोह तथा चीणमोह-गुणसानोंमें संज्वलनलोभके सिवाय नौ हेतु तथा सयोगिकेवलीगुणसानमें सात हेतु हैं जो सभी योगक्रप हैं ॥४=॥

भावार्थ—हास्य-पर्कका उदय श्राठवेंसे श्रागेके गुण्यानीमें नहीं होता; इसलिये उसे छोड़कर श्राठवें गुण्यानके वाईस हेतुश्रोमें-से शेप सोलह हेतु नौवें गुण्यानमें समक्षने चाहिये।

तीन वेद तथा संज्वलन-क्रोध, मान श्रीर माया, इन छहका उद्ब नीव गुण्लान तक ही होता है: इस कारण इन्हें छोड़कर शेष दस हेतु दसवें गुण्लानमें कहे गये हैं। संज्वलनलोभका उदय दसवें गुण्छान तक ही रहता है, इस-लिये इसके सिवाय उक्त दसमेंसे शेष नौ हेतु ग्यारहवें तथा यारहवें गुण्छानमें पाये जाते हैं। नौ हेतु ये हैं:—चार मनोयोग, चार वचनयोग और एक औदारिककाययोग।

तेरहवें गुणस्थानमें सात हेतु हैं.—सत्य श्रौर श्रसत्यामृषमनोयोग, सत्य श्रौर श्रसत्यामृषवचनयोग, श्रौदारिककाययोग, श्रौदारिकमि-श्रकाययोग तथा कार्मणकाययोग।

चौदहवें गुणसानमें योगका श्रमाव है इसलिये इसमें वन्ध-हेतु सर्वथा नहीं है ॥ ५= ॥



## (६)—गुणस्थानोंमें वन्धं।

श्रपमत्तंता सत्त,-ह मीसअपुन्ववायरा सत्त । वंघइ इस्सुहुमो ए,-गमुवरिमा वंघगाऽजोगी ॥५६॥

अप्रमत्तान्तात्वताष्टान् मिभापूर्ववादरात्वतः । बन्नाति पट् च स्ट्रम एकमुपरितना सवन्वकोऽयोगी ॥५९॥

त्रर्थ—श्रव्रमत्तगुण्लान पर्यन्त सात या श्राट प्रकृतिश्रोंका यन्ध होता है। मिश्र, श्रप्वंकरण श्रोर श्रानिवृत्तिवादर-गुण्लानमें सात प्रकृतिश्रोंका, स्वमसंपरायगुण्लानमें छ्ट प्रकृतिश्रोंका श्रोर उपशान्तमोह श्रादि तीन गुण्लानोमें एक प्रकृतिका वन्ध होता है। श्रयोगिकेवलीगुण्लानमें वन्ध नहीं होता ॥५६॥

भावार्थ—तीसरेके सिवाय पहिलेसे लेकर सातर्वे तकके छह गुण्छानोंमें मूल कर्मप्रकृतियाँ सात या श्राठ वाँधी जाती हैं। श्रायु बाँधनेके समय श्राठका श्रीर उसे न वाँधनेके समय सातका वन्ध समक्षना चाहिये।

तोसरे, श्राठवं श्रोर नोचें गुण्छानमें श्रायुका वन्ध न होनेके कारण सातका ही वन्ध होता है। श्राठवें श्रोर नोवें गुण्छानमें परिणाम इतने श्रधिक विशुद्ध हो जाते हैं कि जिससे उनमें श्रायु-बन्ध-योग्य परिणाम ही नहीं रहते श्रोर तीसरे गुण्छानका खभाव ही ऐसा है कि उसमें श्रायुका वन्ध नहीं होता।

दसवें गुण्यानमें त्रायु श्रोर मोहनीयका वन्ध न होनेके कारण इहका वन्ध माना जाता है। परिणाम श्रतिविशुद्ध हो जानेसे श्रायु-

१—यहि ६२वीं गाथा नकका विषय, पथमश्रहके ५वें द्वारकी २री, देरी श्रीर ५वा गायामें है।

का वन्ध श्रौर वादरकषायोदय न होनेसे मोहनीयका बन्ध उसमें वर्जित है।

ग्यारहवें श्रादि तीन गुण्लानोंमें केवल सातवेदनीयका वन्ध होता है; क्योंकि उनमें कपायोदय सर्वधा न होनेसे श्रन्य प्रकृतिश्रोंका वन्ध श्रसंभव है।

सारांश यह है कि तीसरे, आठवें श्रौर नौवें गुण्धानमें सातका ही वन्धसान; पहले, दूसरे, चौथे, पाँचवें, छठे श्रौर सातवें गुण्सानमें सातका तथा आठका वन्धसान; दसवेंमें छहका वन्धसान श्रौर ग्यारहवें, वारहवें श्रौर तेरहवें गुण्धानमें एकका वन्धसान होता है ।।।।



१-- यह विचार, नन्दीसूत्रको ३री गाथाकी श्रीमलयगिरिवृत्तिके ४१वें पृष्ठपर है।

## (७-८)--गुणस्थानोंमें सत्ता तथा उदय ।

श्रासुहुमं संतुद्ये, श्रद्घ वि मोह विणु सत्त खीणंमि । चड चरिमदुगे श्रद्ध ड, संते डवसंति सत्तुद्ए ॥६०॥

> आस्ट्रमं सदुदयेऽष्टापि मीहं विना सप्त क्षीणे । चत्वारि चरमद्विकेऽष्ट तु, सत्युपधान्ते सतोदये ॥६०॥

श्रर्थ—स्नमसंपरायगुण्यान पर्यन्त श्राठ कर्मकी सत्ता तथा श्राठ कर्मका उदय है। जीणमोहगुण्यानमे सत्ता श्रीर उदय, दोनों सात कर्मोंके हैं। सयोगिकेवली श्रोर श्रयोगिकेवली-गुण्यानमें सत्ता श्रीर उदय चार कर्मोंके हैं। उपशान्तमोहगुण्यानमें सत्ता श्राठ कर्मकी श्रीर उदय सात कर्मका है॥६०॥

भावार्थ—पहले दस गुण्छानों में सत्ता-गत तथा उद्यमान श्राठ कर्म पाये जाते हैं। ग्यारहवे गुण्छानमें मोहनीयकर्म सत्ता-गत रहता है, पर उद्यमान नहीं; इसिलये उसमें सत्ता श्राठ कर्मकी श्रीर उदय सातकर्मना है। वारहवें गुण्छानमें मोहनीयकर्म सर्वथा नष्ट हो जाता है, इसिलये सत्ता श्रीर उदय दोनों सात कर्मके है। तेरहवे श्रीर चौदहवें गुण्छानमें सत्ता-गत श्रीर उदयमान चार श्रवातिकर्म ही हैं।

सारांश यह है कि सत्ताखान पहले ग्यारह गुण्छानोंमें आठका, यारहवेंमें सातका और तेरहवें और चौदहवेंमें चारका है तथा उदय-धान पहले दस गुण्छानोंमें आठका, ग्यारहवें और वारहवेंमें सात-का और तेरहवें और चौदहवेंमें चारका है ॥६०॥



### (९)—गुणस्थानोंमें उदीरणा।

[दो गाथाओंसे ।]

डहरंति पमत्तंता, सगट्ट मीसद्द वेयत्राड विणा । इग ऋपमत्ताइ तश्चो, इ पंच सुहुमो पणुवसंतो ॥६१॥

उदीरयन्ति प्रमत्तान्ताः, सप्ताष्टानि मिश्रोऽष्ट वेदायुपी विना । पट्कमप्रमत्तादयस्ततः, पट् पञ्च स्क्ष्मः पञ्चोपशान्तः ॥६ १॥

श्रथं—प्रमत्तगुण्यान पर्यन्त सात या श्राठ कर्मकी उदोरणा होती है। मिश्रगुण्यानमें श्राठ कर्मकी, श्रप्रमत्त, श्रपूर्वकरण श्रोर श्रनिवृत्तिवादर, इन तीन गुण्यानोंमें वेदनीय तथा श्रायुके सिवाय छुद्द कर्मकी; सूदमसंपरायगुण्यानमें छुद्द या पाँच कर्मकी श्रोर उप-शान्तमोहगुण्यानमें पाँच कर्मकी उदीरणा होती है ॥६१॥

भावार्थ-उदीरणाका विचार समसनेके लिये यह नियम ध्यान-में रखना चाहिये कि जो कर्म उद्यमान हो उसीकी उदीरणा होती है, श्रतुद्यमानकी नहीं। उद्यमान कर्म श्रावलिका-प्रमाण शेष रहता है, उस समय उसकी उदीरणा रुक जाती है।

तीसरेको छोड़ प्रथमसे छठे तकके पहले पाँच गुणसानीमें सात च्या श्राठ कर्मको उदीरणा होती है। श्रायुकी उदीरणा न होनेके समय सात कर्मकी और होनेके समय श्राठ कर्मकी समभनी चाहिये। उक्त नियमके श्रनुसार भायुकी उदीरणा उस समय कक जाती है, जिस समय वर्तमान भवकी भायु श्राविका-प्रमाण शेष रहती है। यद्यपि वर्तमान-भवीय श्रायुके श्राविकामात्र वाकी रहनेके समय पर-भवीय भायुकी स्थित भाविककासे भिषक होती है तथापि श्रनु- दयमान होनेके कारण उसकी उदीरणा उक्त नियमके श्रमुसार नहीं होती।

तीसरे गुणस्थानमें श्राठ कर्मको ही उदीरणा मानी जाती है, क्योंकि इस गुणस्थानमें मृत्यु नहीं होती। इस कारण श्रायुकी श्रन्तिम श्राविकामें, जब कि उदीरणा रुक जाती है, इस गुणस्थानका संभव ही नहीं है।

सातवं, श्राठवं श्रोर नौवं गुण्लानमं छह कर्मको उदीरणा होतां है, श्रायु श्रोर वेदनीय कर्मको नहीं। इसका कारण यह है कि इन दो कर्मोकी उदीरणाकेलिये जैसे श्रध्यवसाय श्रावश्यक हैं, उक्त तीन गुण्लानोमं श्रतिविशुद्धि होनेके कारण वैसे श्रध्यवसाय नहीं होते।

दसर्वे गुण्खानमें छह श्रथवा पाँच फर्मकी उदीरणा होती है। श्रायु श्रीर वेदनीयकी उदीरणा न होनेके समय छह कर्मकी तथा उक्त दो कर्म श्रीर मोहनीयकी उदीरणा न होनेके समय पाँचकी समक्तना चाहिये। मोहनीयकी उदीरणा दशम गुण्खानकी श्रन्तिम श्रावलिकामें ठक जाती है। सो इसिलये कि उस समय उसकी खिति श्रावलिका-प्रमाण श्रेष रहती है।

ग्यारहवें गुण्लानमें आयु, वेदनीय और मोहनीयकी उदीरणा न होनेके कारण पाँचकी उदीरणा होती है। इस गुण्लानमें उदय-मान न होनेके कारण मोहनीयकी उदीरणा निपिद्ध है ॥६१॥



## (१०)-गुणस्थानोंमें अल्प-बहुत्वं ।

[दो गायाओं है।]

पण दो खीण दु जोगी,-णुदीरगु छजोगि थोव उवसंता। संखगुण खीण सुहुमा,-र्नयदीअ१३०व सम छहिया॥६२॥

पञ्च हे क्षीणो हे योग्यनुदारकोऽयोगी स्तोका उपशान्ताः।

**स्ट्यगुणाः क्षीणाः स्ट्माऽनिहत्यपूर्वाः समा आधिका ॥ ६२ ॥** 

श्रर्थ— ज्ञोणमोहगुणस्थानमें पाँच या दो कर्मकी उदीरणा है श्रोर सयोगिकेवलीगुणस्थानमें सिर्फ दो कर्मकी । श्रयोगिकेवलीगुणस्थानमें उदीरणाका श्रभाव है।

उपशान्तमोहगुण्थान-वर्ती जीव सवसे थोड़े हैं। र्जाणमोहगुण-स्थान-वर्ती जीव उनसे संख्यातगुण हैं। स्ट्रमसंपराय, श्रनिवृत्तिवादर श्रोर श्रपूर्वकरण, इन तीन गुण्यानोंमें वर्तमान जीव जीणमोहगुण-स्थानवालीसे विशेषाधिक हैं, पर श्रापसमें तुल्य है ॥६२॥

भावार्थ—बारहवें गुण्लानमें श्रन्तिम श्रावितकाको छोड़कर श्रन्य सव समयमें श्रायु, वेदनीय श्रोर मोहनीयके सिवाय पाँच कर्मकी उदीरणा होती रहती है। श्रन्तिम श्रावितकामें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय श्रोर श्रन्तरायकी स्थिति श्रावितका-प्रमाण शेप रहती है। इसिलये उस समय उनकी उदीरणा रुक जाती है। शेप दो (नाम श्रोर गोत्र) की उदीरणा रहती है।

तेरहवें गुंगस्थानमें चार श्रघातिकर्म ही शेष रहते हैं। इनमेंसे श्रायु और वेदनीयकी उदीरणा तो पहलेसे ही ककी हुई है। इसी कारण इस गुगस्थानमें दो कर्मको उदीरणा मानी गई है।

१—यह विषय, पचस ग्रह-द्वार २की ८० भीर ८१ वा गाधामे है गोम्मटसार-जीव०की इर२मे हर⊏ तककी गाधाओं में कुछ भिन्नरूपमे है।

चौदहवं गुण्यानमं योगका श्रभाव है। योगके सिवाय उदीरणा नहीं हो सकती, इस कारण इसमें उदीरणाका श्रभाव है।

सारांश यह है कि तीसरे गुण्णानमें आठहीका पदीरणालान, पहले, दूसरे, चौथे, पाँच में और इटेमें सातका तथा आठका, सातवें से लेकर दसमें गुण्णानकी एक आविलका याकी रहे तय तक छह- का, दसमें अन्तिम आविलकासे वारह में गुण्णानकी चरम आविलका थेप रहे तय तक पाँचका और वारह में चरम आविलकासे तेरह में गुण्णानके अन्त तक दोका उदीरणालान पाया जाता है।

#### श्रलप यहुत्व।

ग्यारहवें गुण्सानवाले जीव श्रन्य प्रत्येक गुण्यानवाले जीवों से मलप हैं; व्यों कि वे प्रतिपद्यमान (किसी विविद्यत समयमें उस अवस्थाको पानेवाले) चौश्रन श्रोर पूर्वप्रतिपन्न (किसी विविद्यत समयके पिहले उस श्रवस्थाको पाये हुण) एक, दो यातीन श्रादि पाये जाते हैं। वारहवें गुण्यानवाले प्रतिपद्यमान उत्कृष्ट एक सौ श्राठ श्रीर पूर्वप्रतिपन्नश्रत-पृथयत्व (दो सौंसे नौ सौ तक) पाये जाते हैं, इसिलये ये ग्यारहवें गुण्यानवालों से संस्थातगुण कहे गये हैं। उपश्यमधेणिके प्रतिपद्यमान जीव उत्कृष्ट चौश्रन श्रीर पूर्वप्रतिपन्न एक, दो, तीन श्रादि तथा चपकथेणिके प्रतिपद्यमान उत्कृष्ट एक सौ श्राठ श्रीर पूर्वप्रतिपन्न शत-पृथयत्व माने गये हैं। उभय-श्रेणिवाले सभी श्राठ मौर पूर्वप्रतिपन्न शत-पृथयत्व माने गये हैं। उभय-श्रेणिवाले सभी शाठ नौवें श्रीर दसवें गुण्स्थानमें वर्तमान होते हैं। इसिलये इन तीनों गुण्यानवाले जीव श्रापसमें समान हैं, किन्तु वारहवें गुण्यानवालोंकी श्रोष्टा विशेपाधिक हैं॥६२॥

जोगिश्रवमत्तर्यरे, संखगुणा देससासणामीसा । श्रविरय श्रजोगिमिच्छा, श्रसंख चडरो दुवे णंता ॥६३॥ योग्यप्रमचेतराः, संख्यगुणा देशसासाटनिमश्राः । अविरता अयोगिमिध्यात्वनि असख्यादचत्वारो हावनन्तौ ॥ ६३ ॥

श्रर्थ—सयोगिकेवली, श्रवमत्त श्रोर प्रमत्तगुण्खानवाले जीव पूर्व-पूर्वसे संख्यातगुण हैं। देशविरति, सासादन, मिश्र श्रोर श्रविरत-सम्यग्दिष्ट-गुण्स्थानवाले जीव पूर्व-पूर्वसे श्रसंट्यातगुण है। श्रयो-गिकेवली श्रीर मिथ्यादिष्ट-गुण्खानवाले जीव पूर्व-पूर्वसे श्रनन्त-गुण हैं ॥६३॥

भावार्थ-तेरहवें गुण्लानवाले श्राठवें गुण्लानवालीं से संख्यात-गुण इसिलये कहे गये हैं कि ये जघन्य दो करोड़ श्रीर उत्कृप्र नी करोड होते हैं। सातर्वे गुणस्थानवाले दो हजार करोड़ पाये जाते हैं: इसलिये ये सयोगिकेवलियोंसे संख्यातगुण हैं। छुठे गुणसानवाले नौ हजार करोड़ तक हो जाते हैं: इसी कारण इन्हें सातवें गुणस्थान-वालोंसे संख्यातगुण माना है। श्रसंख्यात गर्भज-तिर्यश्च भी देश-विरित पा लेते हैं, इसलिये पाँचवें गुण्यानवालें छुठे गुण्यानवालें-से असंख्यातगुण हो जाते हैं। दूसरे गुणस्थानवाले देशविरतिवालोंसे श्रसंख्यातगुण कहे गये हैं। इसका कारण यह है कि देशविरति, तिर्यञ्च-मनुष्य दो गतिमें ही होती है, पर सासादनसम्यक्तव चारों गतिमें। सासादनसम्यक्त और मिश्रदृष्टि ये दोनों यद्यपि चारी गतिमें होते हैं परन्तु सासादनसम्यक्त्वकी श्रपेत्ता मिश्रदृष्टिका काल-मानश्रसंख्यातगुण श्रधिक है, इस कारण मिश्रदृष्टिवाले सासा-दनसम्यक्तियोंकी अपेता श्रसंख्यातगुण होते हैं। चौथा गुण्सान चारों गतिमें सदा ही पाया जाता है श्रीर उसका काल-मान भी वहुत ब्रधिक है, अत एव चौथे गुणस्थानवाले तीसरे गुणस्थानवालोंसे म्रसंख्यातगुण होते हैं। यद्यपि भवस्थ स्रयोगी, चपकश्रेणिवालोंके बराबर अर्थात् शत-पृथक्त्व-प्रमाण ही हैं तथापि अभवस्थ अयोगी

(सिद्ध) अनन्त हैं, इसीसे अयोगिकेवली जीव चौथे गुणस्थानवालीं-से अनन्तगुण कहे गये हैं। साधारण वनस्पतिकायिक जीव सिद्धीं-से भी अनन्तगुण हैं और वे सभी मिथ्यादृष्टि हैं. इसीसे मिथ्यादृष्टि-वाले चौदृहवें गुणस्थानवालींसे अनन्तगुण हैं।

पहला, चौथा, पाँचवाँ, छठा, सातवाँ श्रीर तेरहवाँ, ये छह गुण्स्थान लोक में सदा ही पाये जाते हैं, शेप श्राठ गुण्स्थान कभी नहीं भी पाये जाते पाये जाते हैं तय भी छन में वर्तमान जीवोंकी संख्या कभी जवन्य श्रीर कभी उत्कृष्ट रहती है। ऊपर कहां हुश्रा श्रव्प-वहुत्व उत्कृष्ट संस्थाकी श्रपेतासे समभना चाहिये, जवन्य संख्याकी श्रपेत्तासे नहीं; क्योंकि जवन्य संख्याके समय जीवोंका प्रमाण उपर्युक्त श्रव्प-वहुत्वके विपरीत भी हो जाता है। उदाहरणार्थ, कभी ग्यारहवें गुण्स्थानवालें वारहवें गुण्स्थानवालेंसे श्रिषक भी हो जाते हैं। सारांश, उपर्युक्त श्रव्प-वहुत्व सव गुणस्थानों जीवोंके उत्कृष्ट-संख्यक पाये जानेके समय ही घट सकता है ॥६३॥

# छह भाव और उनके भेदं।

[ पाँच गाथाओं हे । ]

# उवसमखयमीसोद्य,-परिणामा दुनवट्टारइगवीसा। तिय भेय संनिवाइय, संमं चरणं पढमभावे॥ ६४॥

उपशमक्षयमिश्रोदयपरिणामा द्विनवाष्टादशैकविंशतयः। भया मेदास्मानिपातिकः, सम्यक्तव चरणं प्रयमभावे ॥ ६४ ॥

श्रर्थ—श्रोपशमिक, त्तायिक, मिश्र (त्तायोपशमिक), श्रौदियिक श्रौर पारिणामिक, ये पाँच मूल भाव हैं। इनके क्रमशः दो, नो, श्रठा-रह, इक्कीस श्रौर तीन भेद हैं। छुठा भाव सांनिपातिक है। पहले (श्रोपशमिक-) भावके सम्यक्त्व श्रौर चारित्र, ये दो भेद हैं॥६४॥

भावार्थ—भाव, पर्यायको कहते हैं। श्रजीवका पर्याय श्रजीवका भाव श्रौर जीवका पर्याय जीवका भाव है। इस गाथामें जीवके भाव दिखाये हैं। ये मृल भाव पाँच हैं।

१—श्रीपशमिक-भाव वह है, जो उपशमसे होता है। प्रदेश श्रीर विपाक, दोनों प्रकारके कर्मोदयका रुक जाना उपशम है।

२—चायिक-भाव वह है, जो कर्मका सर्वधा चय हो जानेपर प्रनट होता है।

गोम्मटसार-कर्मकाएडमें इस विषयका 'भावचृतिका' नामक एक खास प्रकरण है। भावोंके भेद-प्रभेदके सम्बन्धमें उसकी ८१२ से ८१६ तकको गाथाएँ द्रष्टव्य है। भागे उसमें कई तरहके भन्न-जाल दिखाये हैं।

१—यह विचार, अनुयोगदारके ११३ से १२७ सकके पृष्ठमें, तत्त्वार्थ-अ० २के १से ७नकके सूत्रमें सथा सूत्रकृताइ-नि०की १०७वीं गाथा तथा उसकी टीकामें है। पचसग्रह द्वा० ३की २६वीं गाथामें तना द्वा० २की ३री गाथाकी टीका तथा सूत्रमार्थविचार-सारोद्वारकी ५१से ५७ सक गावाओं में इसका विस्तारपूर्वक वर्षन है।

३— त्तायोपश्रमिक-भाव त्तयोपश्रमसे प्रगट होता है। कर्मके उद-याविल-प्रविष्ट मन्द रसस्पर्धकका त्त्रय श्रीर श्रनुदयमान रसस्प-र्थककी सर्वधातिनी विपाक-शक्तिका निरोध या देशघातिकपमें परि-एमन व तीव्र शक्तिका मन्द शक्तिकपमें परिणमन (उपश्म), त्त्रयो-पश्म है।

४—श्रौदयिक-भाव कर्मके उदयसे होनेवाला पर्याय है। ५—पारिणामिक-भाव स्वभावसे ही स्वरूपमें परिणत होते रहना है।

एक-एक भावको 'मूलभाव' श्रीर दो या टोसे श्रधिक मिले हुए भावोंको 'सांनिपातिक-भाव' समभना चाहिये।

भावोंके उत्तर भेटः—श्रोपश्मिक-भावके सम्यक्त्व श्रोर चारित्र ये टो ही भेद हैं। (१) श्रनन्तानुवन्धि-चतुष्कके स्रयोपश्म या उपश्म श्रोर दर्शनमोहनीयकर्मके उपश्मसे जो तत्त्व-रुचि-व्यञ्जक श्रात्म-परिणाम प्रगट होता है, वह 'श्रोपश्मिकसम्यक्त्व' है। (६) चारित्र-मोहनीयकी पद्मीस प्रकृतियोंके उपश्मसे व्यक्त होनेवाला स्थिर-तात्मक परिणाम 'श्रोपश्मिकचारित्र' है। यही ग्यारहवें गुण-स्थानमें प्राप्त होनेवाला 'यथाख्यातचारित्र' है। श्रोपश्मिक-भाव सादि-सान्त है ॥६४॥

वीए केवलजुयलं, संमं दाणाइलिंद्ध पण चरणं। तहए सेसुवस्रोगा, पण छद्वी सम्मविरहदुगं॥ १५॥

हितीये केवळ्युगलं, सम्यग् दानादिलव्घयः पञ्च चरणम्। तृतीये शेपोपयोगाः, पञ्च लब्धयः सम्यग्धिरतिहिकम् ॥ ६५॥

अर्थ--दूसरे (ज्ञायिक-)भावके केवल-द्विक, सम्यक्त्व, वान आदि पाँच लिध्याँ और चारित्र, ये मौ भेद हैं। तीसरे (ज्ञायोपश्मिक-) भावके केवल-ब्रिकको छोड़कर शेप दस उपयोग, दान श्रादि पाँच लिब्धियाँ, सम्यक्तव श्रीर विरति-ब्रिक, ये श्रठारह भेद हैं ॥६४॥

भाषार्थ—हायिक-भावके नौ भेद हैं। इनमेंसे केवलकान श्रौर केवलदर्शन, ये दो भाव क्रमसे केवलकानावरणीय श्रौर केवलदर्शना- वरणीय-क्रमके सर्वधा ह्मय हो जानेसे प्रगट होते हैं। दान, लाभ, भोग, उपभोग श्रौर वीर्य, ये पाँच लिध्याँ क्रमशः दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय श्रौर वीर्यान्तराय-क्रमके सर्वधा ह्मय हो जानेसे प्रगट होती है। सम्यक्त्व, श्रनन्तानुवन्धि- चतुष्क श्रौर दर्शनमोहनीयके सर्वधा ह्मय हो जानेसे व्यक्त होता है। चारित्र, चारित्रमोहनीयकर्मकी सव प्रकृतियोंका सर्वधा ह्मय हो जानेपर प्रगट होता है। यही वारहवें गुण्स्थानमें प्राप्त होनेवाला 'यथाख्यातचारित्र'है।सभी ह्मायिक-भाव कर्म-ह्मय-जन्य होनेके कारण 'सादि' श्रौर कर्मसे फिर श्रावृत न हो सकनेके कारण श्रनन्त हैं।

क्षायोपशिमक-भावके अठारह भेद है। जैसे:—वारह उपयोगीं में केवल-द्विकको छोड़कर शेष दस उपयोग, दान आदि पाँच लिख्याँ, सम्यक्त्व और देशिवरित तथा सर्वविरित-चारित्र। मित-श्रान-मित-श्रान, मितिशानावरणीयके त्रयोपशमसे; श्रुतक्षान-श्रुत-अक्षान, श्रुतक्षानावरणीयकर्मके त्रयोपशमसे; अवधिक्षान-विभक्षक्षान, अवधिक्षानावरणीयकर्मके त्रयोपशमसे, मनःपर्यायक्षान, मनःपर्यायक्षानवरणीयकर्मके त्रयोपशमसे और चत्रुर्दर्शन, श्रचलुर्दर्शन श्रोर श्रवधिदर्शन, कमसे चत्रुर्दर्शनावरणीय, श्रचलुर्दर्शन श्रोर श्रवधिदर्शनावरणीयकर्मके त्रयोपशमसे प्रगट होते हैं। दान श्रादि पाँच लिख्याँ दानान्तराय श्रादि पाँच प्रकारके श्रन्तरायकर्म के त्रयोपशमसे होती हैं। श्रनन्तानुवन्धिकषाय श्रीर दर्शनमोहनीयके त्रयोपशमसे सम्यक्त्व होता है। श्रप्तत्याख्यानावरणीयकषायके त्रयोपशमसे सम्यक्त्व होता है। श्रप्तत्याख्यानावरणीयकषायके त्रयोपशमसे देशिवरितका श्राविभाव होता है और प्रत्याख्यानावरणीयकषायके त्रयोपशमसे देशिवरितका श्राविभाव होता है और प्रत्याख्यानावरणीयकषायके त्रयो

णीयकपायके त्रयोपशमसे सर्वविरितका। मित-श्रक्षान श्रादि त्रायो-पशमिक-भाव श्रमव्यके श्रनादि-श्रनन्त श्रोर विभक्षक्षान सादि-सान्त है। मितिक्षान श्रादि भाव भव्यके सादि-सान्त श्रोर दान श्रादि लब्धियाँ तथा श्रचजुर्दर्शन श्रनादि-सान्त हैं॥ ६५॥

अन्नाणमसिद्धत्ता,-संजमबेसाकसायगइवेया । मिच्छं तुरिए भव्वा,-भव्वत्तजियत्त परिणामे ॥६६॥

अज्ञानमसिद्धस्वाऽसयमंत्रस्याक्षयायगतिवेदाः । मिथ्यास्वं तुर्ये भव्याऽभव्यत्वजीवत्वानि परिणामे ॥ ६६ ॥

अर्थ-अज्ञान, श्रसिद्धत्व, असंयम, लेश्या, कवाय, गति, घेद और मिथ्यात्व,ये भेद चौथे (श्रीदियक)भावके हैं। भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, ये पारिणामिक भाव हैं॥६६॥

भावार्थ — श्रीदियक-भावके इक्की सं भेद हैं। जैसे: — श्रद्धान, श्रसि-द्धत्व, श्रसंयम, छह लेश्यापॅ, चार कपाय, चार गितयॉ, तीन घेद और मिथ्यात्व। श्रद्धानका मतलव ज्ञानका श्रभाव श्रीर मिथ्याद्धान दोनों-से हैं। ज्ञानका श्रभाव ज्ञानावरणीयकर्मके उद्यका श्रीर मिथ्याद्धान मिथ्यात्वमोहनीयकर्मके उद्यका फल है, इसलिये दोनों प्रकारका श्रद्धान श्रीद्यिक हैं। श्रसिद्धत्व, संसारावस्थाको कहते हैं। यह, श्राठ

१—निद्रा, सुख, दु रा, हास्य, शरीर आदि श्रमख्यात माव जो भिन्न-भिन्न कर्मके उदयमे होते हैं, वे मभी श्रीदयिक हैं, तथापि इम जगह श्रीउमास्त्राति आदि पूर्वाचार्याके कथनका श्रनु-सरण करके स्थूल दृष्टिसे इहीम श्रीदयिक-भाव बतलाये हैं।

२—मित-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान श्रीर निमद्गज्ञानको पिछली गाथामें चायोपशमिक श्रीर यहाँ श्रीदियक कहा है। चायोपशमिक इस अपेचाने कहा है कि ये उपयोग मितज्ञानानरणीय आदि कर्मके चयोपशम-जन्य है श्रीर श्रीदियक इस अपेचाने कहा है कि इनकी श्रयथार्थताका कारण मिथ्यात्वमोहनीयकर्मका उदय है।

कर्मके उदयका फल है। असंयम, विरितका अभाव है। यह अप्रत्याख्यानावरणीयकपायके उदयका पिरणाम है। मत-भेदसे लेश्याके तीन
स्वक्ष हैं:-(१) कापायिक-पिरणाम, (२) कर्म-पिरणित और (३) योगपिरणाम। ये तीनों औदियक ही है. पर्योक्ति काषायिक-पिरणाम कपायके
उदयका, कर्म-पिरणात कर्मके उदयका और योग-पिरणाम शरीरनामकर्मके उदयका फल है। कपाय, कपायमोहनीयकर्मके उदयसे होता
है। गितयाँ गितनामकर्मके उदय-जन्य हैं। इन्य और भाव दोनों
प्रकारका वेद औदियक है। आकृतिकप इन्यवेद अहोपाइनामकर्मके
उदयसे और अभिलापाक्षप भाववेद वेटमोहनीयके उदयसे होता है।
मिष्यात्व, अविवेकपूर्ण गाडतम मोह है, जो मिष्यात्वमोहनीयकर्मके
उदयका पिरणाम है। ओदियक-भाव अभव्यके अनादि-अनन्त और
भव्यके वहुधा अनादि-सान्त है।

जीवत्व, भव्यत्व श्रौर श्रभव्यत्व, ये तीन पारिणामिक-भाव हैं। प्राण धारण करना जीवत्व है। यह भाव संसारी श्रौर सिद्ध सब जीवोंमें मौजूद होनेके कारण भव्यत्व श्रौर श्रभव्यत्वकी श्रपेत्ता व्यापक (श्रधिक-देश-स्थायी) है। भव्यत्व सिर्फ भव्य जीवोंमें श्रौर श्रभव्यत्व सिर्फ श्रभव्य जीवोंमें है। पारिणामिक-भाव श्रनादि-श्रनन्त है।

पाँच भावों से सव मिलाकर त्रेपन भेद होते हैं: - श्रोपशमिकके दो, ज्ञायिकके नौ, ज्ञायोपशमिकके श्रठारह, श्रोदयिकके इक्षीस श्रोर पारिणामिकके तीन ॥६६॥

चड चडगईसु मीसग,-परिणामुद्एहिं चड सखइएहिं। डवसमजुएहिं वा चड, केवलि परिणामुद्यखइए॥६७॥ खयपरिणामे सिद्धा, नराण पणजोगुवसमसेढाए। इय पनर संनिवाइय,-भेया वीसं श्रसंभविणो॥ ६८॥ नत्वारस्चतुर्गतिषु मिश्रकपरिणामोदयैश्वत्वारः सक्षायिकै । उपश्चमयुतैर्ना चत्वारः, केवली परिणामोदयक्षायिके ॥ क्षयपरिणामे सिद्धा, नराणा पञ्चयोग उपश्मधेण्याम् । इति पञ्चदश सानिपातिकभेदा विद्यतिरसभीवन ॥ ६८ ॥

श्रर्थ—सायोपशमिक, पारिणामिक श्रीर श्रीटियक, इन तीन मार्वोक्ता त्रिक-संयोगरूप सांनिपातिक-भाव चार गितमें पाये जानेके कारण चार प्रकारका है। उक्त तीन श्रीर एक सायिक, इन चार भावोंका चतु-स्योगरूप सांनिपातिक-भाव तथा उक्त तीन श्रीर एक श्रोपशमिक, इन चारका चतुः-संयोगरूप सांनिपातिक-भाव चार गितमें होता है। इसिलये ये दो सांनिपातिक-भाव भी चार-चार प्रकारके हैं। पारिणामिक, श्रोद्धिक श्रीर सायिकका त्रिक-संयोग-रूप सांनिपातिक-भाव सिर्फ श्रीर्थिक श्रीर सायिकका त्रिक-संयोग-रूप सांनिपातिक-भाव सिर्फ श्रीर्थिक श्रीर पारिणामिकना हिक-संयोगरूप सांनिपातिक-भाव सिर्फ सिद्ध जीवोंमें पाया जाता है। पांचों भावका पञ्च-संयोगरूप सांनिपातिक-भाव, उपश्रमश्रेणियाले मनुष्योंमें ही होता है। उक्त रीतिसे छह सांनिपातिक-भावोंके पंद्रह भेद होते हैं। श्रेप बीस सांनिपातिक-भाव श्रसंभवी श्रर्थात् शन्य है।॥६७॥६=॥

भावार्थ-श्रीपशमिक श्रादि पाँच मावींमेंसे दो, तीन, चार या पाँच मावोंके मिलनेपर सांनिपातिक-भाव होता है। दो भावोंके मेलसे होनेवाला सांनिपातिक 'द्विक-संयोग', तीन भावोंके मेलसे होनेवाला 'त्रिक-संयोग', चार भावोंके मेलसे होनेवाला 'चतुस्संयोग'-श्रीर पाँच भावोंके मेलसे होनेवाला 'पश्च-संयोग' कहलाता है।

द्विक-सयोगके दस भेद:—

१-भौपशमिक + ज्ञायिक।

२-श्रीपशमिक + लायोपशमिक ।

```
३--श्रौपशमिक + श्रोद्यिक।
```

४--श्रीपशमिक + पारिणाभिक ।

५--- चायिक + चायोपशमिक ।

६--- सायिक + औद्यिक।

७--- चायिक + पारिणामिक ।

≖—द्यायोपशमिक + श्रौदयिक ।

६-- चायोपशमिक + पारिणामिक ।

१०--श्रौदयिक + पारिलामिक।

#### त्रिक-संयोगके दस भेदः-

१--- श्रीपशमिक + ज्ञायिक + ज्ञायोपशमिक ।

२--श्रौपशमिक + ज्ञायिक + श्रौद्यिक ।

३-- ध्रौपशमिक + ज्ञायिक + पारिणामिक ।

४--श्रीपशमिक + चायोपशमिक + श्रौद्यिक ।

५--श्रीपशमिक + ज्ञायोपशमिक + पारिणामिक ।

६—श्रौपशमिक +श्रौदयिक + पारिणामिक ।

७--- ज्ञायिक + ज्ञायोपशमिक + श्रौदियक ।

द्र—चायिक + चायोपशमिक + पारि**णामिक** ।

६—चायिक + श्रौद्यिक + पारिणामिक्।

२०-- ज्ञायोपशमिक + पारिणामिक + श्रौद्यिक।

### चतुः-संयोगके पाँच भेदः—

१-- ऋौपशमिक + चायिक + चायोपशमिक + ऋौद्यिक ।

२--श्रीपशमिक + ज्ञायिक + ज्ञायोपशमिक + पारिणामिक।

३--श्रीपशमिक + ज्ञायिक + श्रीद्यिक + पारिणामिक ।

४--श्रीपशमिक + ज्ञायोपशमिक + श्रीद्यिक + पारिणामिक ।

u-त्तायिक + त्तायोपशमिक + श्रौद्यिक + पारिणामिक ।

#### पञ्च-संयोगका एक भेदः —

१-श्रोपशमिक + ज्ञायिक + ज्ञायोपशमिक + श्रोद्यिक + पारिणामिक सब मिलाकर सांनिपातिक-भावके छुन्धीस भेद गुए। इनमेंसे जो छुह भेद जीवोंमें पाये जाते हैं, उन्हींको इन दो गाथाश्रोमें दिखाया है।

त्रिक-सयोगके उक्त दस भेदों में उसवाँ भेद, जो ज्ञायोपशिमक, पारिणामिक ग्रीर श्रीद्यिकके मेलसे बना है, वह चारों गितमें पाया जाता है। सो इस प्रकार —चारों गितके जीवों में ज्ञायोपशिमक-भाव भावेन्द्रिय श्राटिम्प, पारिणामिक-भाव जीवत्व श्रादिरूप श्रीर श्रोद्धिक-भाव क्याय श्रादिरूप है। इस तरह इस त्रिक-संयोगके गिति-रूप स्थान-भेटसे चार भेट हुए।

चतु -संयोगके उक्त पाँच भेटोंमें से पाँचवाँ भेद चारी गतिमें पाया जाता है; इसलिये इसके भी स्थान-भेदसे चार भेद होते हैं। चारों गतिमें ज्ञायिक-भाव ज्ञायिकसम्यक्त्वकप, ज्ञायोपशमिक-भाव भावेन्द्रिय आदिकप, पारिणामिक-भाव जीवत्व आदिकप और भोद्यिक-भाव कपाय आदिकप है।

चतु. संयोगके पाँच भेडाँमेंसे चौथा भेद चारों गतिमें पाया जाता है। चारों गतिमें श्रीपशमिक-भाव सम्यक्त्वरूष, ज्ञायोपशमिक-भाव भावेन्द्रिय श्राटिक्प, पारिणामिक-भाव जीवत्व श्रादिक्ष श्रीर श्रीटियक माव कपाय श्राटिक्ष समक्षना चाहिये। इस चतुः संयोग सांनिपातिकके भी गतिक्ष स्थान-भेदसे चार भेद हुए।

त्रिक-संयोगके उक्त इस भेदांमें नौवा भेद सिर्फ भवस्य केव-लियोंमें होता है; इसलिये वह एक ही प्रकारका है। केवलियोंमें पारिणामिक-भाव जीवत्व श्रादिक्रप, श्रोटियक-भाव गति श्रादिक्रप श्रीर ज्ञायिक-भाव केवलज्ञान श्रादिक्रप है।

हिक-संयोगके उक्त दस भेदों में सातवाँ भेद सिर्फ सिद्ध जीवों-में पाये जानेके कारण एक ही प्रकारका है। सिद्धों में पारिणामिक- भाव जीवत्व श्रादिरूप श्रीर चायिक-भाव केवलकान श्रादिरूप है।

पञ्च-संयोगक्ष सांनिपातिक-भाव सिर्फ उपशमश्रेणिवाले मतु-प्योमें होता है। इस कारण वह एक ही प्रदारका है; उपशमश्रेणि-वाले मनुष्योमें सायिक-भाव सम्यक्त्वक्षप, श्रोपशमिक-भाव चारित्र-क्षप, सायोपशमिक-भाव भावेन्द्रिय श्रादिरूप, पारिणामिक-भाव जोवत्व श्रादिरूप श्रोर श्रोदियक-भाव लेश्या श्रादिरूप है।

इस प्रकार जो छह सांनिपातिक-भाव संभववाले हैं, इनके ऊपर लिखे अनुसार साम-भेदसे सब मिलाकर पन्टह भेद होते हैं ॥६०॥६=॥ कर्मके और धर्मास्तिकाय आदि अजीवद्रव्यों के भावं। मोहेब समो मीसो, चडघाइसु अट्ठकंमसु च सेसा। घम्माइ पारिणामय,-भावे खंघा उदहए वि॥ ६६॥

मोह एव गगा मिश्रश्चतुर्घातिष्वप्टकमेसु च शेपाः।

धर्मादि पारिणामिकभावे स्कन्वा उदयेऽपि ॥ ६९ ॥

श्रर्थ—श्रोपशमिक-भाव मोहर्नायकर्मके ही होता है। मिश्र (क्रायो-पशमिक) भाव चार घातिकर्मोंके ही होता है। श्रेष तीन (क्रायिक, पारिशामिक श्रोर श्रोदयिक) भाष श्राठा कर्मके होते हैं।

धर्मास्तिकाय श्रादि श्रजीवद्रव्यके पारिणामिक-भाव हैं किन्तु पुद्रत्त-स्कन्धके श्रीदियक श्रीर पारिणामिक, ये दो भाव हैं ॥६६॥ भावार्थ—कर्मके सम्बन्धमें श्रीपशमिकं श्रादि भावोंका मतलव

<sup>·--</sup>कर्मके भाव, पचस अह द्वा० ३की २५वी गाथामें वर्णित हैं।

२--श्रीपशमिक शब्दके दो श्रर्य हैं --

<sup>(</sup>१) कर्मेकी उपराम आदि श्रवस्थाएँ ही श्रीपरामिक श्रादि भाव हैं। यह, श्रर्थ कर्मके भावोंमें लागू पढ़ता है।

<sup>(</sup>२) कर्मकी उपराम आदि अवस्थाओंसे होनेवाले पर्याय औपरामिक बादि भाव है। यह अर्थ, जीवके मार्नोमें लागू पड़ता है, जो ६४ और ६६वीं गाथामें बतलाये हैं।

उसकी अवस्था-विशेषोंसे है। जैसे —कर्मकी उपश्म-अवस्था उसका भोपश्मिक-भाव, चयोपश्म-अवस्था द्वायोपश्मिक-भाव, चय-अवस्था द्वायिक-भाव, उदय-अवस्था औद्यिक-भाव और परिश्मन-अवस्था पारिशामिफ-भाव है।

उपशम-श्रवस्था मोहनीयकर्मके सिवाय श्रन्य कर्मीकी नहीं होती; इसलिये श्रीपश्मिक-भाव मोहनीयकर्मका ही कहा गया है। क्यो-पश्म चार घातिकर्मका ही होता है इस कारण ज्ञायोपश्मिक-भाव घातिकर्मका हो माना गया है। विशेषता इतनी है कि केवलग्राना-चरणीय श्रीर केवलदर्शनावरणीय, इन दो घातिकर्म-प्रकृतिश्रोंके विपाकोदयका निरोधन होनेके कारण इनका ज्ञयोपश्म नहीं होता। क्यायिक, पारिणामिक श्रीर श्रीद्यिक, ये तोन भाव श्राठीं कर्मकी होती हैं। सारांश यह है कि मोहनीयकर्मके पाँचा भाव, मोहनीयके सिवाय तीन घातिकर्मके चारभाव श्रोर चार श्रघातिकर्मके तीन भाव हैं।

#### श्रजीवद्रव्यके भाव।

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्ग-लास्तिकाय, ये पाँच अजीवट्टय हैं। पुरुलास्तिकायके सिवाय शेप चार अजीवट्ट्योंके पारिणामिक-भाष ही होता है। धर्मास्ति-काय, जीव-पुटलॉकी गतिमें सहायक यननेक्प अपने कार्यमें अनादि कालसे परिणत हुआ करता है। अधर्मास्तिकाय, स्थितिमें सहा-

र—पारियामिक शब्दका 'स्वरूप-परियमन', यह एक हो अर्थ है, जो मद द्रव्योमें लागू पहना है। जैमे —कर्मका जीउ-प्रदेशोंके साथ विशिष्ट सम्हन्थ होना या द्रव्य, चेन्न, काल और भाव भादि भिन्न-भिन्न निम्ति पाकर अनेकरूपमें सकान्त (परिवर्तित) होने रहना कर्मका पारि-यामिक-भाव है। जीवका परियमन जीवत्यरूपमें, भव्यत्यरूपमें या भमन्यत्वरूपमें स्वत हने रहना है। इसी तरह धर्मारिनकाय भादि द्रव्योमें समम लेना चाहिये।

यक वननेरूप कार्यमें, श्राक्षाशास्तिकाय, श्रवकाश देनेरूप कार्यमें श्रोर काल, समय-पर्यायरूप स्व-कार्यमें श्रनादि कालसे परिण्मन किया करता है। पुद्रलद्भव्यक्षे पारिणामिक श्रोर श्राद्विक, ये दो भाव हैं। परमाण-पुद्रलका तो केवल पारिणामिक-भाव हैं। पर स्क-ध्यू पुद्रलके पारिणामिक श्रोर श्रोद्विक, ये दो भाव हैं। स्कन्धों में भी द्यणुकादि सादि स्कन्ध पारिणामिक-भाववाले ही हैं, लेकिन श्रोद्वारिक श्राद्व शरीरक्षण स्कन्ध पारिणामिक-श्रोद्विक दो भाववाले हैं। क्यों कि ये ख-ख-क्रपमें परिण्न होते रहनेके कारण पारिणामिक-भाववाले श्रीर श्रोद्वारिक श्राद्व शरीरनामकर्मके उदय-जन्य होनेके कारण श्रोद्विक-भाववाले हैं।

पुद्रलद्रव्यके दो भाव कहे हुए है, सो कर्म-पुद्रलसे भिन्न पुद्रलके समभने चाहिये। कर्म-पुद्रलके तो श्रोपश्रमिक श्रादि पाँचों भाव हैं, जो ऊपर वतलाये गये हैं ॥६८॥

# (११)—गुणस्थानोंमें मूल भावे।

( एक जीवकी अपेक्षासे । )

संमाइचउसु तिग चड, भावा चड पणुवसामगुवसंते। चड खीणापुन्व तिन्नि, सेसगुणुटाणगेगजिए ॥७०॥

सम्यगादिचतुर्षु त्रयश्रत्वारो, भावाश्रत्वारः पञ्चोपशमकोपशान्ते ।

चत्वार: क्षीणाऽपूर्वे त्रयः, शेपगुणस्थानक एकजीव ॥ ७० ॥

श्रथं—एक जीवको सम्यग्दिष्ट श्रादि चार गुण्सानोमं तीन या चार भाव होते है। उपशमक (नौवें श्रोर दसवें) श्रीर उपशान्त (ग्यार-हवें) गुण्स्थानमें चार या पाँच भाव होते हैं। त्तीणमोह तथा श्रपूर्व-

१—देखिये, परिशिष्ट 'फ।'

करण-गुणस्थानमें चार भाव होते हैं श्रीर शेप सव गुणस्थानोंमें नीन भाव ॥७०॥

भावार्थं —चीथे, पाँचवं, छठे श्रौर सातवं, इन चार गुणस्थानोंमें तीन या चार भाव हैं। तीन भाव ये हैं:—(१) श्रौदयिक:—मनुष्य श्रादि गति, (२) पारिणामिक:—जीवत्व श्रादि श्रौर (३) ज्ञायोपशमिक:— भावेन्द्रिय, सम्यक्त्व श्रादि। ये तीन भाव ज्ञायोपशमिकसम्यक्त्व-के समय पाये जाते हैं। परन्तु जव ज्ञायिक या श्रौपशमिक-सम्यक्त्व हो, तव इन दोमेंसे कोई-एक सम्यक्त्व तथा उक्त तीन, इस प्रकार चार भाव समक्षने चाहिये।

नौवं, दसवें श्रोर ग्यारहवें, इन तीन गुणस्थानं में चारया पांच भाव पाये जाते हैं। चार भाव उस समय, जब कि श्रोपशमिक-सम्यक्त्वी जीव हपशमश्रेणिवाला हो। चार भावमें तीन तो उक्त ही श्रोर चौथा श्रीपशमिक-सम्यक्त्व व चारित्र। पांचमें उक्त तीन, चौथा जायिकसम्यक्त्व श्रीर पांचवां श्रीपशमिकचारित्र।

श्राठवें श्रोर वारहवें, इन दो गुणस्थानोंमें चार भाव होते है। श्राठवेंमें उक्त तीन श्रोर श्रोपशमिक श्रोर क्वायिक, इन दोमेंसे कोई-एक सम्यक्त्व, ये चार भाव समभने चाहिये। वारहवेंमें उक्त तीन श्रोर चौथा क्वायिकसम्यक्त्व व क्वायिकचारित्र, ये चार भाव।

शेष पाँच (पहले, दूसरे, तीसरे, तेरहवें श्रीर चीटहवें) गुण-स्यानोंमें तीन भाव हैं। पहले, दूसरे श्रीर तीसरे गुणस्थानमें श्रीद-यिकः—मनुष्य श्रादि गतिः, पारिणामिकः—जीवत्व श्रादि श्रीर चायो-पशमिकः—भावेन्द्रिय श्रादि, ये तीन भाव है। तेरहवें श्रीर चौदहवें गुणस्थानमें श्रीद्यिकः—मनुष्यत्व. पारिणामिकः—जीवत्व श्रीर चायिक —श्रान श्रादि, ये तीन भाव हैं॥७०॥

१—देखिवे, परिशिष्ट 'व ।'

# (१२)--संख्याका विचारं।

[संलद्द गायाओंसे 1]

### संख्याके भेद-प्रभेद ।

संखिज्ञेगमसंखं, परित्तजुत्तनियपयजुर्यं तिविहं। एवमणंतं पि तिहा, जहन्नमज्सुकसा सन्वे॥ ७१॥

स्वययमेकमसंख्य, परिचयुक्तनिजपदयुत त्रिविधम् । एवमनन्तमपि ।त्रघा, जघन्यमध्योत्कृष्टानि सर्वाणि ॥ ७१ ॥

अर्थ-संख्यात एक है। असंख्यातके तीन भेद हैं:-(१) परीत्त, (२) युक्त और (३) निजपदयुक्त अर्थात् असंर्यातासंख्यात । इसी सरह अनन्तके भी तीन भेद हैं। इन सबके जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, ये तीन-तीन भेद हैं॥ ७१॥

भावार्थ-शास्त्रमें संख्या तीन प्रकारकी घतलायी है-(१) संख्यात, (२) श्रसंख्यात श्रौर (३) श्रनन्त । संख्यातका एक प्रकार, श्रसंख्यात-के तीन श्रौर श्रनन्तके तीन, इस तरह संख्याके कुल सात भेद है। श्रत्येक भेदके जघन्य, मध्यम श्रौर उत्कृष्ट-क्रपसे तीन-तीन भेद करने-

१—संख्या-विषयक विचार, श्रनुयोग-द्वारके २३४ से लेकर २४१वें १ए तक है। श्रीर लोकप्रकाश-सर्ग १के १२२ ने लेकर २१२वें श्रोक तकमें है। श्रनुयोगद्वार सूत्रमें मैदा-नितक-मत है। उसकी टीकामें मलधारी श्रीहेमचन्द्रसूरिने कार्मश्रन्थिक-मतका भी उल्लेख किया है। लोकप्रकाशमें दोनों मत सगृहीत हैं।

श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ति-विरचितात्रिलोकसारकी १३से लेकर ५१ तककी गाय।श्रोमें सस्याका विचार है। उसमें पल्यके स्थानमें 'कुएड' राष्ट्र प्रयुक्त है, वर्णन भी कुछ जुदे डॅगसे है। उसका वर्णन कार्मग्रन्थिक-मतसे मिलता है।

<sup>&#</sup>x27;श्रमरूपात' राष्ट्र वीद्ध-साहित्यमें है, जिसका शर्य 'रे'के शङ्कपर एक सी चालीस रात्य 'जितनो सरूपा है। इसकेलिये देखिये, चिरडर्क्स पाली-श्रॅगरेजी कोयका ४६वॉ पृष्ठ।

पर इक्कीस भेद होते हैं। सो इस प्रकारः—(१) जघन्य संस्थात, (२) मध्यम संस्थात और (३) उत्कृष्ट संस्थात; (४) जघन्य परीत्ता-संत्यात. (५) मध्यम परीत्तासंत्यात श्रोर (६) उत्कृष्ट परीत्तासंत्यात; (७) जघन्य युक्तासंत्यात, (=) मध्यम युक्तासंख्यात श्रोर (६) उत्कृष्ट युक्तासंत्यात- (१०) जघन्य श्रसंख्यातासंख्यात, (११) मध्यम श्रसंत्यातासंत्यात श्रोर (१०) उत्कृष्ट श्रसख्यातासंत्यात; (१३) जघन्य परीत्तानन्त, (१४) मध्यमपरीत्तानन्त श्रोर (१५) उत्कृष्ट परीत्तानन्त; (१६) जघन्य युक्तानन्त, (१८) मध्यम युक्तानन्त श्रोर (१०) उत्कृष्ट युक्तानन्त; (१६) जघन्य श्रनन्तानन्त, (२०) मध्यम श्रनन्तानन्त श्रोर (११) उत्कृष्ट श्रनन्तानन्त ॥७१॥

## संख्यातके तीन भेदोंका स्वरूप।

लह संखिजं हचिय, श्रश्नो परं मिनझमं तु जा गुरुअं। जंबूदीव पमाणय,-चडपल्लपस्वणाह इमं॥ ७२॥

लतु संख्येय द्वाचेवाऽतः परं मध्यमन्तु यायद्गुरुकम् । जम्यूहीपप्रमाणकचतुष्पल्यप्ररूपणयेदम् ॥ ७२ ॥

श्रयं—दोकी ही संख्या लघु (जघन्य) संख्यात है। इससे आगे नीनसे लेकर उत्हर संख्यात तककी सब संख्याएँ मध्यम संख्यात है। उत्हर संख्यातका स्वरूप जम्बूडीप-प्रमाण पर्ल्योके निक्षपण्से जाना जाता है॥७२॥

भावार्थ—संख्याका मतलय भेद (पार्यका) से है अर्थात् जिसमें भेद प्रतीत हो, यही संख्या है। एक में भेद प्रतीत नहीं होता; इस-लिये सबसे कम होनेपर भी एकको जघन्य संख्यात नहीं कहा है। पार्यकाकी प्रतीति दो आदिमें होती है; इसलिये वे ही संस्थाएँ हैं। इनमेंसे दोकी संख्या जघन्य संख्यात और तीनसे लेकर उत्कृष्ट संख्यात तक बीचकी सब संख्याएँ मध्यम संख्यात हैं। शास्त्रमें उत्कृष्ट संख्यातका खरूप जाननेके लिये पल्योंकी कल्पना है, जो श्रगली गाथाश्रोंमें दिखायी है ॥७२॥

### पल्योंके नाम तथा प्रमाण।

पद्धाणविद्यसत्ता,ग-पिंडसत्तागामहासत्तागक्ता । जोयणसहमोगादा, सवेइयंता ससिहभरिया ॥७३॥

पस्या अनवस्थितशलाकाप्रातशलाकामहाशलाकाख्याः।

योजनसङ्खावगाढा:, सवेदिकान्नाः स्रिक्षस्ताः ॥ ७३ ॥ ४

श्रर्थ—चार पत्यके नाम क्रमशः श्रनवस्थित, शलाका, प्रति-शलाका श्रीर महाशलाका हैं। चारों पत्य गहराईमें एक हजार योजन श्रीर ऊँचाईमें जम्बृद्धीपकी पद्मवर वेदिका पर्यन्त श्रर्थात् साढ़े श्राठ योजन प्रमाण समक्षने चाहिये। इन्हें शिखा पर्यन्त सरसोंसे पूर्ण करनेका विधान है॥ ७३॥

भावार्थे—शास्त्रमें सत् श्रौर श्रसत् दो प्रकारको कल्पना होनो है। जो कार्यमें परिएत को जा सके, वह 'सत्कल्पना',श्रौर जो किसी वस्तुका स्वक्रप समभनेमें उपयोगीमात्र, पर कार्यमें परिएन न की जा सके, वह 'श्रसत्कल्पना'। पल्योंका विचार श्रसत्कल्पना है, इसका प्रयोजन उत्कृष्ट संख्यातका स्वक्रप समभानामात्र है।

शास्त्रमें पत्य चार कहे गये हैं:—(१) अनवस्थित, (२) शलाका, (३) प्रतिशलाका और (४) महाशलाका। इनकी लम्बाई-चौड़ाई जम्मूद्धीपके बराबर—एक-एक लाख योजनकी, गहराई एक हजार योजनकी और ऊँचाई पद्मवर वेदिका-प्रमाण अर्थात् साढे आठ योजनकी कही हुई है। पल्यकी गहराई तथा ऊँचाई मेडकी समतल भूमिसे सममना चाहिये। सारांश, ये कल्पित पल्प तलसे शिखा तकमें १००० हैं योजन लिये जाते हैं।

अनवस्थितपत्य अनेक घनते हैं। इन सबकी लम्याई-चौड़ाई एकसी नहीं है। पहला अनवस्थित (मृलानवस्थित) की लम्बाई-चौड़ाई लाख योजनकी और आगेके सय अनवस्थित (उत्तरानवस्थित) की लम्याई-चौड़ाई अधिकाधिक है। जैसे:—अम्बूडीप-प्रमाण मृलानवस्थित पत्यको सरसोंसे भर देना और जम्बूडीप-से लेकर आगेके हर एक द्वीपमें तथा समुद्रमें उन सरसोंमेंसे एक-एकको डालते जाना। इस प्रकार डालते-डालते जिस द्वीपमें या जिस समुद्रमें मृलानवस्थित पत्य खाली हो जाय, जम्बूडीप (मूल-स्थान)से उस डीप या उस समुद्र तककी लम्वाई-चौड़ाईवाला नया पत्थ बना लिया जाय। यही पहला उत्तरानवस्थित है।

इस पल्यमंभी ठाँस कर सरसों भरना और इन सरसों मेंसे एक-एकको आगेके प्रत्येक डीपमें तथा समुद्रमें डानते जाना। डालते-डालते जिस डीपमें या जिस समुद्रमें इस पहले उत्तरानवस्थित-पल्यके सब सर्पप समाप्त हो जायं, मूल स्थान (जम्बूडीप)से उस सर्पप-समाप्ति-कारक डीप या समुद्र पर्यन्त लम्बा-चौड़ा पल्य फिरसे बना लेना, यह दूसरा उत्तरानवस्थितपल्य है।

इसे भी सर्पपांसे भर देना और आगे के प्रत्येक छीपमें तथा समुद्रमें पक एक सर्पपको डालते जाना। ऐसा करनेसे दूसरे उत्तरानविश्यतपत्यके सर्पपांकी समाप्ति जिस छीपमें या जिस समुद्रमें हो जाय, मृल स्थानसे उस सर्पप समाप्ति कारक छीप या समुद्र पर्यन्त विस्तृत पत्य फिरसे बनाना. यह तीसरा उत्तरानध-स्थितपत्य है। इसको भी सर्पपोंसे भरना तथा आगेके छीप, समुद्रमें एक एक सर्पप डालकर खाली करना। फिर मूल स्थानसे सर्पप समाप्ति-कारक छीप या समुद्र पर्यन्त विस्तृत पत्य बना लेना और उसे भी सर्पपोंसे भरना तथा उक्त विधिके अनुसार जाली करना। इस प्रकार जितने उत्तरानविश्यतपत्य बनाये जाते हैं,

वे सभी प्रमाण्में पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा वड़े-बड़े ही होते जाते हैं। परिमाणकी अनिश्चितताके कारण इन पल्योंका नाम 'अनवस्थित' रक्का गया है। यह ध्यानमें रखना चाहिये कि अनवस्थितपल्य लम्बाई-चौड़ाईमें अनियत होनेपर भी ॲचाईमें नियत ही अर्थात् १०००० योजन मान लिये जाते हैं।

श्रनवस्थितपल्योंको कहाँ तक वनाना ? इसका ख़ुलासा श्रागे-की गाथाश्रोंसे हो जायगा।

प्रत्येक श्रनवस्थितपत्यके खाली हो जानेपर एक-एक सर्पप शलाकापत्यमें डाल दिया जाना है। श्रर्थात् शलाका पत्यमें डाले गये सर्पपोकी संख्यासे यही जाना जाता है कि इतनी दफ़ा उत्तरानवस्थितपत्य खाली हुए।

हर एक शलाकापत्यके खाली होनेके समय एक-एक सर्पप प्रतिशलाकापत्यमें डाला जाता है। प्रतिशलाकापत्यके सर्पपीकी संख्यासे यह विदित होता है कि इतनी वार शलाकापत्य भरा गया श्रीर खाली हुआ।

प्रतिशलाकापल्यके एक-एक वार भर जाने श्रीर स्नाली हो जानेपर एक-एक सर्षप महाशलाकापल्यमें डाल दिया जाता है, जिससे यह जाना जा सकता है कि इतनी दफ़ा प्रतिशलाकापल्य भरा गया श्रीर साली किया गया ॥ ७३ ॥

### पल्योंके भरने श्रादिकी विधि।

तादीबुदिसु इक्कि, क्रसिरसवं खिबि य निटिए पढमे। पढमं व तदन्तं चिय, पुण भरिए तंमि तह खीणे॥७४॥ खिष्पइ स्तागपत्ने,-ग्र सरिसवो इय सत्तागखवणेणं। पुन्नो बीयो य तस्रो, पुर्विंव पि व तंमि उद्धरिए॥७४॥

## खीणे सलाग तइए, एवं पढमेहिं बीययं भरसु। तेहिं तइयं तेहिय, तुरियं जा किर फुडा चडरो ॥७६॥

ताबद्दोपोदधिष्वेकैकर्सपं विष्या निष्ठिते प्रथमे ।
प्रथमित तदन्तमेव पुनर्मृते तिस्मन्तथा श्रीणे ॥ ७४ ॥
धिष्येत दालाकापल्य एकस्वपंप द्वात शलाकाध्वपणन ।
पूणो द्वितीयश्च ततः पूर्वभित्र तिस्मन्तुद्धृते ॥ ७५ ॥
श्रीणे शलाका तृतीये एवं प्रथमिदितीय भर ।
तैस्नृतीय तैश्च तुर्ये यावाकिल स्कृटाश्चत्वारः ॥ ७६ ॥

श्रर्थ—पूर्ण श्रनवस्थिनपत्यमसे एक-एक सर्षप द्वीप-समुद्रमं दालना चाहिये, जिस द्वीप या समुद्रमें सर्पप समाप्त हो जायं, उस द्वीप या समुद्र पर्यन्त विस्तीर्ण नया श्रनवस्थितपत्य वनाकर उसे सर्पपोसे भरना चाहिये।

इनमें से एक-एक सर्पप द्वीप-समुद्रमें डालनेपर जब अनवस्थित-पल्य खाली हो जाय, तब शलाकापल्यमें एक सर्पप डालना चाहिये। इस तरह एक-एक सर्पप डालनेसे जव दूसरा शलाकापल्य भर जाय, तब उसे पूर्वकी तरह उठाना चाहिये।

उठाकर उसमेंसे एक-एक सर्पप निकालकर उसे खाली करना और प्रतिशलाकामें एक सर्पप डालना चाहिये। इस प्रकार अन-घस्थितसे शलाकाको और अनवस्थित-शलाका दोनोंसे तीसरे (प्रतिशलाका)को और पहले तीन पल्यसे चौथे (महाशलाका) पल्यको भर देना चाहिये। इस तरह चारों पल्योंको परिपूर्ण भर देना चाहिये॥७४-७६॥

भायार्थ-सबसे पहिले लद्य-योजन-प्रमाण मूल अनवस्थित-पल्यको सर्पपीसे भरना और उन सर्पपीमेंसे एक-एक सर्षपको जम्बूद्वीप आदि प्रत्येक द्वीप तथा समुद्रमें डालना चाहिये, इस रीतिसे एक-एक सर्पंप डालनेसे जिस डीप या समुद्रमें मूल म्रानवस्थितपत्य विलक्कल खाली हो जाय, जम्त्रूद्वीपसे (मूल स्थानसे) उस सर्षप-समाप्ति-कारक द्वीप या समुद्र तक लम्या-चौड़ा नया पल्य बना लेना चाहिये, जो ऊँचाईमें पहले पल्यके वरावर ही हो । फिर इस उत्तरानवस्थितपल्यको सर्पपोंसे भर देना श्रोर एक-एक सर्षपको आगेके द्वीप-समुद्रमें डालना चाहिये। इस प्रकार एक-एक सर्वप निकालनेसे जब यह पत्य भी खाली हो जाय, तब इस प्रथम उत्तरानवस्थितपत्यके खाली हो जानेका सूचक एक सर्पप शलाका नामके पल्यमें डालना। जिस द्वीपमें या जिस समुद्रमें प्रथम उत्तरानवस्थित खाली हो जाय, मृल स्थान (जम्बृद्धीपसे) उस द्वीप या समुद्र तक विस्तीर्ण अनवस्थितपत्य फिर बनाना तथा उसे सर्पपोसे भरकर श्रागेके डीप-समुद्रमें एक-एक सर्पप डालना चाहिये। उसके विलकुल खाली हो जानेपर समाप्ति-स्चक एक सर्वप श्रलाकापल्यमें फिरसे डालना चाहिये। इस तरह जिस द्वीपमें या जिस समुद्रमें श्रन्तिम सर्पप डाला गया हो, मूल स्थानसे उस सर्षेप समाप्ति-कारक द्वीप या समुद्र तक विस्तीर्ण एक-एक अनवस्थितगल्य बनाते जाना और उसे सर्पपोंसे भर कर उक्त विधिके अनुसार खाली करते जाना और एक-एक अनवस्थित-पल्यके खाली हो चुकनेपर एक-एक सर्घप शलाकापल्यमें डालते जाना। ऐसा करनेसे जब शलाकापत्य सर्पपीसे पूर्ण हो जाय, तब मृत स्थानसे श्रन्तिम सर्षपवाले स्थान तक विस्तीर्ण श्रनवस्थित-पल्य बनाकर उसे सर्पपोंसे भर देना चाहिये। इससे अब तकमें अनवस्थितपत्य और शलाकापत्य सर्षपोंसे भर गये। इन दोमेंसे शुलाकायल्यको उठाना और उसके सर्वपॉमेंसे एक-एक सर्वपको उक्त विधिके अनुसार आगेके द्वीप-समुद्रमें डालना चाहिये। एक-

पक सर्यप निकालनेसे जय शलाकापल्य बिलकुल खाली हो जाय, नव शलाकापल्यके खाली हो जानेका स्चक पक सर्पप प्रतिशलाका-पल्यमें डालना चाहिये। अय तक्में अनवस्थितपल्य सर्पपोंसे भरा पड़ा है, शलाकापल्य खाली हो चुका है और प्रतिशलाकापल्यमें एक सर्पप पड़ा हुआ है।

इसके पश्चान् इन्विस्थितपत्यके एक-एक सर्पपको यागेके हीप-समुद्रमें डालकर उसे खाली कर हेना चाहिये और उसके माती हो चुकनेका खुचक एक सर्पप पूर्वकी नरह शलाकापत्यमें, जो जाली हो गया है. डालना चाहिये। इस प्रकार मूल स्थानसे श्रन्तिम सर्पपवाले स्थान नक विस्तीर्ण नया-नया श्रनवस्थित-पत्य बनाते जाना चाहिये और उसे सर्पपीसे भरकर उक्त विधिके श्रनुमार गाली करते जाना चाहिये। तथा प्रत्येक श्रनवस्थित-पत्यके गाली हो चुकनेपर एक-एक सर्पप श्रालाकापत्यमें डालते जाना चाहिये। ऐसा करनेसे जब श्रालाकापत्य सर्पपीसे किरसे भर जाय, नव जिस स्थानमें श्रन्तिम सर्पप पडा हो, मूल स्थानसे उस स्थान नक विस्तीर्ण श्रनवस्थितपत्यको बनाकर उसे भी सर्पपीसे भर देना चाहिये। श्रव तकमें श्रनवस्थित श्रीर शलाका, ये वो पत्य भरे हुए हैं श्रीर प्रतिश्रलाकापत्यमें एक सर्पप है।

शलामापल्यको पूर्व-विधि के श्रनुसार फिरसे खाली कर देना चाहिये श्रीर उसके साली हो चुकनेपर एक सर्पप प्रतिशलाका-पल्यम रखना चाहिये। श्रय नक श्रनविधतपल्य भरा दुशा है, शलाकाप ल्य स्नाली है श्रीर प्रनिशलाकापल्यमें दो सर्पप पड़े हुए हैं।

इसके आगे फिर भी पूर्वोक्त विधिके अनुसार अनवस्थित-पल्यको स्नाली करना और एक-एक सर्पपको शलाकापल्यमें डालना चाहिये। इस प्रकार शलाकापल्यको बार-बार भर कर उक्त विधिके अनुसार खाली करते जाना तथा खाली हो जानेका सूचक एक-एक सर्षप प्रतिशलाकापल्यमें डालते जाना चाहिये। जब एक-एक सर्षपके डालनेसे प्रतिशलाकापल्य भी पूर्ण हो जाय, तब इक प्रक्रियाके अनुसार अनवस्थितपल्यद्वारा शलाकापल्यको भरना और पीछे अनवस्थितपल्यको भी भर रखना चाहिये। अब तकमें अनवस्थित, शलाका और प्रतिशलाका, ये तीन पल्य भर गये हैं। इनमेंसे प्रतिशलाकाको उठाकर उसके सर्पपीमेंसे एक-एक सर्पपको आगेके द्वीप-समुद्रमें डालना चाहिये। प्रतिशलाकापल्यके खाली हो खुकनेपर एक सर्पप जो प्रतिशलाकापल्यको समाप्तिका सूचक है, उसको महाशलाकापल्यमें डालना चाहिये। अब तकमें अनवस्थित तथा शलाका-पल्य भरे पड़े हैं, प्रतिशलाकापल्य खाली है और महाशलाकापल्यमें एक सर्पप पड़ा हुआ है।

इसके अनन्तर शलाकापल्यको खाली कर एक सर्पप प्रतिशलाकापल्यमें डालना और अनवस्थितपल्यको खाली कर शलाकापल्यमें एक सर्पप डालना चाहिये। इस प्रकार नया-नया अनवस्थितपल्य बनाकर उसे सर्पपीसे भरकर तथा उक विधिके
अनुसार उसे खालीकर एक-एक सर्पपद्वारा शलाकापल्यको
अरना चाहिये। हर एक शलाकापल्यके खाली हो चुकनेपर एक-एक
सर्वप प्रतिशलाकापल्यमें डालना चाहिये। प्रतिशलाकापल्य भर
जानेके बाद अनवस्थितद्वारा शलाकापल्य भर लेना और अन्तमें
अनवस्थितपल्य भी भर देना चाहिये। अब तकमें पहले तीन
पल्य भर गये हैं और चौथेमें एक सर्पप है। फिर प्रतिशलाकापल्यको उक्त रीतिसे खाली करना और महाशलाकापल्यमें एक
सर्पप डालना चाहिये। अब तकमें पहले दो पल्य पूर्ण हैं। प्रतिशलाकापल्य खाली है और महाशलाकापल्यमें दो सर्पप हैं। इस
तरह प्रतिशलाकाद्वारा महाशलाकाको भर देना चाहिये।

इस प्रकार पूर्व-पूर्व पल्यके खाली हो जानेके समय डाले गये एक-एक सर्वपसे क्रमशः चौथा,तीसरा और दूसरा पल्य, जब भर जाय तब अनवस्थितपल्य, जो कि मूल स्थानसे अन्तिम सर्वपवाले डीप या समुद्र तक लम्बा-चौड़ा बनाया जाता है, उसको भी सर्वपीसे भर देना चाहिये। इस क्रमसे चारों पल्य सर्वपीसे उसा-उस भरे जाते हैं॥ ७४-७६॥

# सर्षप-परिपूर्ण पर्वयोका उपयोग । पढमतिव्ह्लुद्धरिया, दीबुदही प्रत्वच्चसरिसवा य । सन्वो वि एगरासी, रुब्रुणो परमसंखिज्ञं ॥ ७७॥

प्रथमित्रपत्योद्घृता, द्वीपोदघयः पत्यचतुःसर्पपाश्च । सर्वेष्यिकगद्यो, रूपानः परमसक्षेयम् ॥ ७७ ॥

त्रर्थ—जितने द्वीप-समुद्रोंमें एक-एक सर्पप डालनेसे पहले तीन पल्य खाली हो गये है, वे सव द्वीप-समुद्र श्रौर परिपूर्ण चार पल्योंके सर्पप, इन दोनोंकी संख्या मिलानेसे जो संख्या हो, एक कम वही संख्या उत्हाए संख्यात है ॥ऽऽ॥

भावार्थ—अनवस्थित, शलाका और प्रतिशलाका-पत्यको वार-धार सर्पपींसे भर कर उनको खाली करनेकी जो विधि ऊपर दिखलाई गई है, उसके अनुसार जितने होपोमें तथा जितने समुद्रोंमें एक-एक सर्पप पड़ा हुआ है, उन सव द्वीपोंकी तथा सब समुद्रोंकी की संख्यामें चारों पत्यके भरे हुए सर्पपीकी संख्या मिला देनेसे जो संख्या होती है, एक कम वही सख्या उत्ह्य संख्यात है।

उत्कृष्ट संख्यात श्रीर जघन्य संख्यात, इन दो के वीचकी सब संख्याको मध्यम संख्यात समस्तना चाहिये। शास्त्रोमें जहाँ-कहीं संख्यात शन्दका व्यवहार हुत्रा है, वहाँ सब जगह मध्यम संख्यात-से ही मतलब है॥ ७०॥

### असंख्यात श्रीर अनन्तका स्वरूप । [दो गायाओंचे ।]

रूवजुयं तु परित्ता,-संखं तहु श्रस्स रासि अन्मासे। जुत्तासंखिज्ञं तहु, श्रावतियासमयपरिमाणं॥७८॥

रूपयुत तु परीत्तासख्यं लघ्वस्य राशेरभ्यासे । युक्तासख्यय लघु, आवलिकासमयपरिवाणम् ॥७८॥

श्रर्थ—उत्कृष्ट संख्यातमें रूपे (एक की संख्या) मिलानेसे जघन्य परीत्तासंख्यात होता है। जघन्य परीत्तासंख्यातका श्रभ्यास करनेसे जघन्य युक्तासंख्यात होता है। जघन्य युक्तासंख्यात ही एक श्राविलकाके समयोंका परिमाण है॥ ॥ ॥

भावार्थ—उत्कृष्ट संख्यातमें एक संख्या मिलानेसे जघन्य परीत्तासंख्यात होता है। अर्थात् एक-एक सर्पप डाले हुए द्वीप-समुद्रोकी और चार पल्योंके सर्पपोंकी मिली हुई संपूर्ण संख्या ही जघन्य परीत्तासंख्यात है।

जघन्य परीत्तासंख्यातका श्रभ्यासं करनेपर जो संख्या

१--दिगम्बर-शास्त्रोंमें भी 'रूप' शब्द एक मख्याके श्रथंमें प्रयुक्त है। जैमे -जीवकाएडकी १०७ तथा ११०वीं गाथा श्रादि तथा प्रवचनमार ज्ञयाधिकारकी ७४वीं गाथा की टीका।

२—जिम सख्याका अभ्यास करना हो, उमके श्रङ्कको उतना दफा लिखकर परस्पर
गुणना अर्थात् प्रथम अद्भु तो द्सरेके नाथ गुणना आर जो गुणन-फन्न आवे, उसको तीसरे अद्भुके
नाथ गुणना, इसके गुणन-फन्को अगले अद्भुके नाथ। इम प्रकार पूर्व-पूर्व गुणन-फलको अगले
अगले अद्भुके साथ गुणना, अन्तमं जो गुणन-फन्न प्राप्त हो, वही विविद्यत सख्याका प्रभ्याम
है। उदाहरणार्थ—प्रका अभ्यास ३१२५ है। इसकी विधि इम प्रकार है —प्रको पाँच दफा
लिखना —प्र, प्र, प्र, प्र। पहले प्रको दूमरे प्रके साथ गुणनेसे २५ हुए, २५को तीसरे प्रके
माथ गुणनेमे १-५, १२५को चौथे प्रके साथ गुणनेसे ६२५, ६२५को पाँचवें प्रके साथ गुणनेसे
३१२५ हुए।

श्राती है, वह जघन्य युक्तासंख्यात है। शास्त्रमें श्रावितकाके समयों-को असंख्यात कहा है, सो जघन्य युक्तासंख्यात समभना चाहिये। एक कम जघन्य युक्तासंख्यातको उत्कृष्ट परीत्तासंख्यात तथा जघन्य परीत्तासंख्यात श्रीर उत्कृष्ट परीत्तास ख्यातके वीचकी सब संख्याश्रोंको मध्यम परीत्तासंख्यात जानना चाहिये॥ ७=॥

### वितिचउपंचमगुण्णे, कमा सगासंख पढमचउसत्ता । णंता ते रूवजुया, मज्भा रूवृण् गुरु पच्छा ॥७६॥

द्वितीयतृतायचतुर्थपञ्चमगुणने क्रमात् सप्तमाग्रख्य प्रथमचतुर्थसप्तमाः । अनन्तास्ते रूपयुता, मध्या रूपोना गुरवः पश्चात् ॥७९॥

श्रथं—दूसरे, तीसरे, चौथे श्रौर पाँचवें मृल-भेदका श्रभ्यासक्त करनेपर श्रमुक्तमसे सातवाँ श्रसंख्यात श्रौर पहला, चौथा श्रौर सातवाँ श्रनन्त होते हैं। एक संख्या मिलानेपर ये ही सख्याएँ मध्यम संख्या श्रौर एक संख्या कम करनेपर पीछेकी उत्कृष्ट संख्या होती है॥ ७६॥

भावार्थ-पिछली गाथामें असंर्यातके चार भेदोंका स्वरूप बतलाया गया है। अय उसके शेप भेदोंका तथा अनन्तके सब भेदोंका स्वरूप लिखा जाता है।

श्रसंख्यात श्रौर श्रनन्तके मूल-भेद तीन-तीन है, जो मिलनेसे छह होते हैं। जैसे:—(१) परीत्तासंख्यात, (२) युक्तासंख्यात श्रौर (३) श्रसंख्यातासंख्यात, (४) परीत्तानन्त, (५) युक्तानन्त श्रौर (६) श्रनन्तानन्त। श्रसंख्यातके तीनों भेदके जघन्य, मध्यम श्रौर उत्कृष्ट भेद करनेसे नौ श्रौर इस तरह अनन्तके भी नौ उत्तरभेद होते हैं, जो ७१ वीं गाथामें दिखाये हुए हैं।

उक्त छह मूल भेदोंमेंसे द्सरेका अर्थात् युक्तासंख्यातका अभ्यास करनेसे नी उत्तर-भेदोंमेंसे सातवाँ असंख्यात अर्थात् जघन्य असंख्यातासंख्यात होता है। जघन्य असंख्यातासंख्यातमेंसे एक घटानेपर पीछेका उत्कृष्ट भेद अर्थात् उत्कृष्ट युक्तासंख्यात होता है। जघन्य युक्तासंख्यात और उत्कृष्ट युक्तासंख्यातके वीचकी सब संख्याएँ मध्यम युक्तासंख्यात हैं।

उक्त छह मूल भेदोंमेंसे तीसरेका श्रर्थात् श्रसंरयातासख्यातका अभ्यास करनेसे श्रनन्तके नौ उत्तर भेदोंमेंसे प्रथम श्रनन्त श्रर्थात् जन्न परीत्तानन्त होता है। जन्न परीत्तानन्तमेंसे एक संख्या घटानेपर उत्कृष्ट श्रसंख्यातासंख्यात होता है। जन्न श्रसंख्याता-संख्यात श्रीर उत्कृष्ट श्रसंख्यातासंख्यातके वीचकी सव संर्याण मध्यम श्रसंख्यातासंख्यात हैं।

चौथे मूल भेदका अर्थात् परीत्तानन्तका अभ्यास करनेसे अनन्तका चौथा उत्तर भेद अर्थात् जघन्य युक्तानन्त होता है। एक कम जघन्य युक्तानन्त उत्कृष्ट परीत्तानन्त है। जघन्य परी-त्तानन्त तथा उत्कृष्ट परीत्तानन्तके घीचकी सव संख्याएँ मध्यम परीत्तानन्त हैं।

पाँचवें मूल भेदका श्रर्थात् युकानन्तका श्रभ्यास करनेसे श्रनन्त-का सातवाँ उत्तर भेद श्रर्थात् जघन्य श्रनन्तानन्त होता है। इसमेंसे एक कम करनेपर उत्हृष्ट युक्तानन्त होता है। जघन्य युक्तानन्त श्रीर उत्हृष्ट युक्तानन्तके यीचकी सब संख्याएँ मध्यम युक्तानन्त हैं। जघन्य श्रनन्तानन्तके श्रागेकी सब संख्याएँ मध्यम श्रनन्तानन्त ही हैं; क्योंकि सिद्धान्ते मतके श्रनुसार उत्कृष्ट धनन्तानन्त नहीं माना जाता॥ ७६॥

१-- अनुयोगद्वार, ए० म्ह प्र तथा २४१।

## श्रसंख्यात तथा श्रनन्तके मेदोंके विपयमें कार्झग्रन्थिक मत ।

इय सुत्तुत्तं श्रन्ने. विगयमिक्सि चडत्थयमसंखं। होइ श्रसंखासंखं, तहु रूपजुयं तु तं मन्भ ॥ ८०॥ स्वृणमाइमं गुरु, तिवरिगडं तं इमे दस केखेवे। लोगाकासपएमा, धम्माधम्मेगाजियदेसा ॥=१॥ टिइ दंघडझवसाया, त्रणुभागा जोगच्ह्रेयपलिभागा । द्रएह् च समाण समया, पत्तेवनिगोवए खिवसु ॥=२॥ पुणरवि तंमिति वरिगय, परित्तणंत लहु तस्स रासीणं। श्रव्मास तहु जुत्ता, एंतं श्रभव्वितयपमाणं ॥ 🖙 ॥ तब्बरमे पुण जायह, र्णतार्णत लहु तं च तिक्खुत्तो । वग्गसु तह वि न तं हो,-इ एंत खेवे खिवसु छ इंमे ॥=४॥ सिद्धा निगोयजीवा, वणस्सई कालपुरगला चेव । सन्वमलोगनहं पुण, तिवग्गिडं केवलदुगंमि ॥८५॥ खिले णंताणंतं, हवेइ जिट्टं तु ववहरइ मज्मं। इय सुहमत्थवियारो , लिहिश्रो देविंदसूरीहिं ॥=६॥

इति स्त्रोक्तमन्ये वर्गितं सङ्घ्चतुर्थकमसंख्यम् । भवत्यसख्यासंख्यं लघु रूपयुत तु तन्मय्यम् ॥ ८० ॥ रूपोनमादिमं गुइ त्रिवंगीयत्वा तदिमान् दश क्षेपान् । लोकाकागप्रदेशा धर्माधर्मैकजीयप्रदेशाः ॥ ८१ ॥

१--- ये ही दस घेप त्रिलोक्तमारको ४२ मे ४४ तक की गाथामों में निर्दिष्ट है।

मे डी छट छेप त्रिलोक्तमारको ४२वा गथामें वर्णित है।

हियतिषत्वाध्यवसाया अनुमागा योगच्छेदपरिमागाः ।

ह्रयोश्च समयोः समयाः प्रत्येकिनिगोदकाः क्षिप ॥ ८२ ॥

पुनरिप तांस्मंकिनिगेते परीकानन्तं लघु तस्य राशीनाम् ।

अम्यासे छघु युक्तानन्तमभन्यजीवममाणम् ॥ ८३ ॥

तह्रगे पुनर्भायतेऽनन्तानन्त लघु तच्च त्रिकृत्वः ।

वर्गयस्य तथापि न तद्भवत्यनन्तक्षेपान् क्षिप पिडमान् ॥ ८४ ॥

सिद्धा निगोदजीवा वनस्पति. कालपुद्रलाश्चेत्र ।

सर्वमलोकनभः पुनिह्नवर्गायित्वा केवलद्विके ॥ ८५ ॥

क्षितेऽनन्तानन्त मवति ज्येष्ठं तु व्यवहर्गते मध्यम् ।

इति स्हमायविचारो लिखितो देवेन्द्रस्हिभेः ॥८६॥

श्रर्थ—पीछे स्त्रानुसारी मत कहा गया है। श्रव श्रन्य श्राचार्थों-का मत कहा जाता है। चतुर्थ श्रसंख्यात श्रर्थात् जघन्य युक्ता-संख्यातका एक वार वर्ग करनेसे जघन्य श्रसंख्यातासंख्यात होता है। जघन्य श्रसंख्यातासंख्यातमें एक संख्या मिलानेसे मध्यम श्रसंख्यातासंख्यात होता है॥ ०॥

जघन्य श्रसंख्यातासंख्यातमें से एक संख्या घटा दी आय तो पीछेका गुरु श्रर्थात् उत्कष्ट युक्तासंख्यात होता है। जघन्य श्रसं-ख्यातासंख्यातका तीन वारं वगे कर नीचे लिखी दस्वे श्रसंख्यात

१—िकसी सख्याका तीन वार वर्ग करना हो तो उस सख्याका वर्ग करना, वर्ग-जन्य सख्याका वर्ग करना और द्वितीय वर्ग-जन्य सख्याका भी वर्ग करना। उदाहरखार्थ—प्रका तीन वार वर्ग करना हो तो प्रका वर्ग २४, २४का वर्ग ६२४, ६२४का वर्ग ३६०६२४, यह पाँचका तोन वार वर्ग हुआ।

२—जोकाकाश, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और एक जीव, इन चारोंके प्रदेश असल्यात-असल्यात और आपसमें तुल्य हैं।

कायके प्रदेश, (३) श्रधर्मास्तिकायके प्रदेश, (४) एक जीवके प्रदेश,

(५) स्थिति-वन्ध-जनक अध्यवसाय-स्थान, (६) अनुभाग-विशेष,

(७) योगके निर्विभाग श्रंश (=) श्रवसर्पिणी श्रोर उत्सर्पिणी, इन दो कालके समय, (६) प्रत्येकशरीर श्रीर (१०) निगोदशरीर ॥=१॥=२॥

उक्त दस संख्यापँ मिलाकर फिर उसका तीन बार वर्ग करना। वर्ग करनेसे जघन्य परीत्तानन्त होता है। जघन्य परीत्तानन्तका अभ्यास करनेसे जघन्य युक्तानन्त होता है। यही अभव्य जीवोंका परिमाण है॥ = 3॥

उसका श्रथीत् जघन्य युक्तानन्तका वर्ग करनेसे जघन्य श्रनन्ता-नन्त होता है। जघन्य श्रनन्तानन्तका तीन बार वर्ग करना लेकिन इतनेहीसे वह उत्कृष्ट श्रनन्तानन्त नही बनता। इसिलये तीन बार वर्ग करके उसमें नीचे लिखी छह श्रनन्त संख्याएँ मिलाना॥=४॥

(१) सिद्धः (२) निगोदके जीव, (३) वनस्पतिकायिक जीव, (४) तीनों कालके समय, (३) संपूर्ण पुद्गल-परमाणु और (६) समयं आकाशके प्रदेश, इन छह की अनन्त सख्याओं को मिलाकर फिरसे तीन वार वर्ग करना और उसमें केवल-द्विकके पर्यायों की संख्यांको मिलाना। शास्त्रमें अनन्तानन्तका व्यवहार किया जाता है, सो प्रध्यम अनन्तानन्तका, जघन्य या उत्कष्टका नहीं। इस सूद्मा-र्थविचार नामक प्रकरणको औदेवेन्द्रसूरिने लिखा है॥ =५॥ =६॥

भावार्थ-गा० असे अक्षेतकमें संख्याका वर्णन किया है, सो सैद्धान्तिक मतके अनुसार। श्रव कार्मश्रन्थिक मतके श्रनुसार वर्णन किया जाता है। संख्याके इक्षोस भेदों मेंसे पहले सात भेदों के स्वरूपके विषयमें सैद्धान्तिक और कार्मश्रन्थिक श्राचार्यों का कोई मत-भेद नहीं है, श्राठवें श्रादि सब भेदों के स्वरूपके विषयमें मत-भेद है।

मूलके 'झलोक' पदसे लोक ओर अनोक दोनों प्रकारका आकाश विवक्कित है।

२-- क्रेयपर्याय अनन्त होनेमे ज्ञानपर्याय भी अनन्त है।

# तृतीयाधिकारके परिशिष्ट ।

#### परिशिष्ट "प"।

### पृष्ठ १७६, पङ्क्ति १०के 'मृल वन्ध हेतु' पर—

यह विषय, पश्मश्रह हा० ४की १६ श्रीर २०वां गाथामें है, किन्तु उसके वर्श्वमें यहांकी अपेता कुछ भेद हैं। उममें सोलह प्रकृतियोंके वन्धको मिश्यात्व-हेतुक, पतीम प्रकृतियोंके वन्थको श्रावरति-हेतुक श्रार सातवेदनीयके वन्धको योग-हेतुक कहा है। यह कथन अन्वय-व्यतिरेक, उभय-मूलक कार्य-कारण-मावको लेकर किया गया। है जैमे — मिश्यात्वके मद्भावमें मोलहका वन्धका श्राप होता है, इमिलये सोलहके वन्धका अन्वय-व्यतिरेक मिथ्यात्वके साथ घट सकता है। इसी प्रकार हैनीमके बन्धका श्रावरतिके साथ, अरमठके वन्धका क्षायके साथ श्रीर मातवेदनीयके वन्धका योगके साथ श्रन्वय व्यतिरेक समस्ता चाहिये।

परन्तु इस जगह केवल अन्वय-मूल क कार्य कारण-भावको लेकर बन्यका वर्णन किया है, व्यितिरेककी विवचा नहीं की है, इमीने यहाँका वर्णन पचसम्महके वर्णनसे भिन्न मालूम पहता है। अन्वय — जैसे, मिध्यात्वक ममय, अविरित्तके समय, कपायके समय भौत होर योगके समय मातवेदनीयका वन्ध अवश्य होता है, इसा प्रकार मिध्यात्वके समय सोलहका बन्ध, मिध्यात्वके समय तथा अविरित्तके ममय पंतीसका वन्ध और मिध्यात्वके समय, अविरित्तके समय तथा कपायके समय शेष प्रकृतियोंका बन्ध अवश्य होता है। इस अन्वयमात्रको लच्यमें रखकर अदिवेन्द्रस्थिन एक, मोलह, पंतीम और अरसठके वन्धको क्रमश चतुर्हेतुक, एक-हेतुक, हि-हेतुक और त्रि-हेतुक कहा है। उक्त चारों बन्धोंका व्यित्यक त प्रमाग्रहके वर्णनानुसार केवल एक- एक हेतुके साथ घट सकता है। पधसग्रह और यहाँकी वर्णन-शैलीमें मेट है, तात्पर्वमें नहीं।

मत्त्वार्थ-श० क स्० १में बन्धके हेतु पाँच कहे हुए हैं, उसके अनुमार अ० ६ मृ० १की सर्वार्थिसिद्धमें उत्तर प्रकृतियोंके और बन्ध हेतुके कार्य-कारण-भावका विचार किया है। उसमें मोलहके बन्धको मिण्यात्व-हेतुक, उन्तालीमके बन्धको अविरित हेतुक, छहके बन्धको प्रमाद-हेतुक, अहावनके बन्धको कवाय-हेतुक और एकके बन्धको योग-हेतुक बतलाया है। अविरितिके अननतानुबन्धिकवाय-जन्य, अप्रत्याक्यानावरणकषाय-जन्य और प्रत्याक्यानावरणकषाय-जन्य,

कार्मग्रन्थिक श्राचार्योका कथन है कि जग्नन्य युक्तासंख्यातका वर्ग करनेसे जग्नन्य श्रसंख्यातासंख्यात होता है। जग्नन्य श्रसंख्यातासंख्यातकां,तीन वार वर्ग करना श्रीर उसमें लोकाकाश-प्रदेश श्रादिकी उपर्युक्त वस श्रसंख्यात संख्याएँ मिलाना। मिलाकर फिर तीन वार वर्ग करना। वर्ग करनेसे जो संख्या होती है, वह जग्नन्य परीत्तानन्त है।

जघन्य परीत्तानन्तकाः श्रभ्यास करनेसे जघन्य युक्तानन्त होता है । शास्त्रमें श्रभव्य जीव श्रनन्त कहे गये हैं, सो जघन्य युक्तानन्त समभना चाहिये ।

जधन्य युक्तानन्तका एक वार विश्व करनेसे जधन्य अनन्तानन्त होता है। जधन्य अनन्तानन्तका तीन वार वर्गकर उसमें सिद्ध आदिकी उपर्शुक्त छह संस्याप मिलाना, चाहिये। फिर उसका तीन वार वर्ग करके उसमें केवलबान और केवलदर्शनके संपूर्ण पर्या-यांकी संस्याको मिलाना चाहिये। मिलानेसे जो संस्या होती है, यह 'उत्कृष्ट अनन्तानन्त' है।

मध्यम या उत्हृष्ट संस्याका स्वक्षप जाननेकी रीतिमें सैदाितक श्रीर कार्मश्रनिथकों में मत-भेद नहीं है, पर ७९ वीं तथा =०वीं
गाथामें वतलाये हुए दोनों मतके अनुसार जघन्य असंख्यातासंस्यातका स्वक्षप भिग्न-भिन्न हो जाता है। अर्थात् सैद्धान्तिकमतसे
जघन्य युक्तासंस्यातका श्रभ्यास करनेपर जघन्य श्रसंस्यातासस्यात बनता है श्रीर कार्मश्रनिथकमतसे जघन्य युक्तासंख्यातका
वर्ग करनेपर जघन्य असस्यातासंस्यात बनता है, इसित्वे मध्यम
युक्तासंख्यात, उत्हृष्ट युक्तासंख्यात श्रादि श्रागेकी सब मध्यम श्रीर
उत्हृष्ट संख्याश्रोंका स्वक्षप भिन्न-भिन्न यन जाता है। जघन्य असंस्यातासंख्यातमेंसे एक घटानेपर उत्हृष्ट युक्तासंस्थात होता है।
जघन्य युक्तासंख्यात श्रीर उत्हृष्ट युक्तासंस्थातक बीचकी सब

संख्याएँ मध्यम युक्तासंख्यात हैं। इसी प्रकार आगे भी किसी जवन्य संख्यामेंसे एक घटानेपर उसके पीछेकी उत्कृष्ट संख्या वनती है श्रीर जवन्यमें एक, दो आदिकी संख्या मिलानेसे उसके सजा-तीय उत्कृष्ट तककी वीचकी सख्याएँ मध्यम होती हैं।

सभी जघन्य और सभी उत्कृष्ट संख्याएँ एक-एक प्रकारकी हैंपरन्तु मध्यम सख्याएँ एक प्रकारकी नहीं हैं। मध्यम संख्यातके
संख्यात भेद, मध्यम श्रसंख्यातके श्रसंख्यात भेद श्रोर मन्यम
श्रनन्तके श्रनन्त भेद हैं, न्यों कि जघन्य या उत्कृष्ट संख्याका मतस्व
किसी एक नियत संख्यासे ही है, पर मध्यमके विषयमें यह वात
नहीं। जघन्य और उत्कृष्ट संख्यातके बीच संख्यात इकाइयाँ हैं, परं
जघन्य और उत्कृष्टश्रसंख्यानके बीच श्रसंख्यात इकाइयाँ हैं, परं
जघन्य और उत्कृष्टश्रसंख्यानके बीच श्रसंख्यात इकाइयाँ हैं, परं
जघन्य और उत्कृष्ट श्रनन्तके बीच श्रनन्त इकाइयाँ हैं, जो क्रमशः
'मध्यम संख्यान', 'मध्यम श्रसंख्यात' श्रोर 'मध्यम श्रनन्त' कहलाती हैं।

शास्त्रमें जहाँ-फहीं धनन्तानन्तका व्यवहार किया गया है, वहाँ सब जगह मध्यम अनन्तानन्तसे ही मतलब है।

(उपसंहार) इस प्र करणका नाम "सुदमार्थ विचार" रक्खा है. क्यों-कि इसमें अनेक सुदम विषयों पर विचार प्रगट किये गये हैं। = e = = ६।

### परिशिष्ट ''क"।

### पृष्ठ २०६, पङ्कि १४के 'मूल भाव' पर-

गुर्यस्थानोंमें एक-जीवाशित मावोंकी सुसख्या जैसी इस गाथामें है, वेसी ही प्रस्माहके इत् २की ६४वों गायामें है, परन्तु इस गाथाकी टीका और टबामें तथा प्रसम्बद्धकी उक्त गाथाकी टीकामें थोड़ासा व्याख्या-भेद है।

दीका-टवेमें 'उपरामक'-'उपणान्त' दो पदोंसे नीवां, दसवां और ग्यारहवां, ये तीन ग्रुयां स्थान महण किये गये हे और 'अपूर्व' पदसे आठवां ग्रुयास्थानमात्र । नीवें आदि तीन ग्रुयास्थान महण किये गये हे और 'अपूर्व' पदसे आठवां ग्रुयास्थानमात्र । नीवें आदि तीन ग्रुयास्थानमें उपरामश्रेणिवाले भीपरामिक माना है। आठवें ग्रुपास्थानमें भीपरामिक या चायिक किसी सम्यक्तवालेको भीपरामिकचारित्र इष्ट नहा है, किन्तु चायोपणिक । इसका प्रमाण गाथामें 'अपूर्व' शब्दका श्रवण ग्रहण करना है, क्यों कि यदि श्राठवें ग्रुपास्थानमें भी श्रीपरामिकचारित्र इष्ट होता तो 'अपूर्व' शब्द श्रवण ग्रहण न करके उपरामक शब्दमें हो नीवें श्रादि ग्रुपास्थानकी तरह भाठवेंका भी सूचन किया जाता । नीवें ओर दसवें ग्रुपास्थानके चपकश्रेणि-गत-जीव-सम्बन्धी मार्वोका व चारित्रका उल्लेख टीका या टवेमें नहीं है ।

पश्चसग्रहको टोकामे श्रोमलयगिरिने 'जपरामक'-'जपरान्त' पदसे श्राठवेंसे ग्यारहवें तक जपरामश्रेणिवाले चार गुणस्थान श्रोर 'श्रपूर्व' तथा 'जीख' पदसे श्राठवों, नोवों, दसवा श्रोर वार-हवों, वे जपक्रशेणिवाले चार गुणस्थान ग्रहणाकिये हैं। जपरामश्रेणिवाले जक चारों गुणस्थानमें उन्होंने श्रीपरामिकचारित्र माना है, पर जपकश्रेणिवाले चारों गुणस्थानके चारित्रके सम्बन्धमें कुछ उल्लेख नहीं किया है।

ग्यारहर्ने गुणस्थानमें मपूर्ण मोहनीयका उपशम हो जानेके कारण सिर्फ श्रीपशमिक-चारित्र हैं। नीवें और दसवें गुणस्थानमें श्रीपशमिक-ह्यायोपशमिक दो चारित्र हैं, क्योंकि इन दो गुणस्थानोंमें चारित्रमोहनीयको कुछ प्रकृतियाँ उपशान्त होती है, सब नहां। उपशान्त प्रकृ तियोंकी श्रपेत्तासे श्रीपशमिक और अनुपशान्त प्रकृतियोंकी श्रपेत्तासे ह्यायेपशमिक-चारित्र सम-मत्ना चाहिये। यद्यपि यह वात इस प्रकार स्पष्टतासे नहीं कही गई है परन्तु प्रच० द्वा० इन्ही २५वीं गायाकी टीका देखनेसे इस विषयमें कुछ भी सदेह नहीं रहता, क्योंकि उसमें सूक्मसपराय-चारित्रकों, जो दसवें गुणस्थानमें ही होता है, वायोपशमिक कहा है।

वै तीन भेद किये हैं। प्रथम अविरतिको पचीमके बन्धका, दूसरीको दसके बन्धका श्रीर तीसरीको चारके बन्धका कारण दिखाकर कुल उन्तालीसके बन्धक अविरति-हेतुक कहा है। पचसग्रहमें जिन अरसठ प्रकृतियोंके वन्धको कपाय-हेतुक माना है, उनमेंसे चारके बन्धको प्रत्याख्यानावरणकपाय जन्य अविरति-हेतुक और छत्के बन्धको प्रमाद-हेतुक मर्वार्थसिहिके बतलाया है, इमलिये उसमें कषाय-हेतुक वन्धवाली ऋद्रावन प्रकृतियाँ ही कारी हुई है।

उपरामश्रेणिवाले शाठनें, नौवें श्रीर दसवें गुणस्थानमें नारित्रमोहनीयके उपरामका श्रारम्भ या जुळ प्रकृतियोंका उपराम होनेके कारण श्रीपरामिकचारित्र, जैसे पश्सम्बद्ध टोकामें माना गया है, वैसे ही चपकश्रेणिवाले शाठवें श्रादि तीनों गुणस्थानोंमें चारित्रमोहनीयके छयका श्रारम्भ या कुळ प्रकृतियोंका चय होनेके कारण चायिकचारित्र माननेमें कोई विरोध नहीं दीख पड़ता।

गाम्मटसारमें उपरामश्रेणिवाले आठवें आदि चारों गुणस्थानमें चारित्र श्रीपरामिक ही माना है और चायोपरामिकका स्पष्ट निषेध किया है। इसी तरह चपकश्रेणिवाले चार गुणस्थानोंमें चायिकचारित्र हो मानकर चायोपरामिकका निषेध किया है। यह बात कर्मकाएदकां =४५ और =४६वा गाथाश्रोंके देखनेसे स्पष्ट हो जाती है।

1 (

उपरामश्रेणिवाले शाठवें. नौवें श्रीर दसवें गुणस्थानमें चारिश्रमोहनीयके उपरामका श्रारम्भ या कुछ प्रकृतियोंका उपराम होनेके कारण श्रीपशमिकचारित्र, जैसे पथसग्रह टोकामें माना गया है, वैसे ही चपकश्रेणिवाले भाठवें प्रादि तीनों गुणस्थानोंमें चारिश्रमोहनीयके चयका श्रारम्भ बा कुछ प्रकृतियोंका चय होनेके कारण चायिकचारित्र माननेमें कोई विरोध नहीं दीख पडता।

गाम्मटसारमें उपरामश्रेणिवाले श्राठवें श्रादि चारों गुणस्थानमें चारित्र श्रीपगमिक ही माना है श्रीर ज्ञायोपरामिकका स्पष्ट निपेध किया है। इसी तरह जपकश्रेणिवाले चार गुण-स्थानोंमें चायिकचारित्र ही मानकर चायोपशमिकका निपेध किया है। यह बात कर्मकायदर्का =४५ और =४६वीं गायाओंके देखनेसे स्पष्ट हो जाती है।

#### परिशिष्ट "व"।

### पृष्ठ २०७, पङ्क्ति ३ के 'भावार्थं' शब्दपर—

यह विचार एक जीवमें किसी विविद्यत समयमें पाये जानेवाले आवोंका हैं।

एक जावमें भिन्न भिन्न समयमें पाये जानेवाले भाव और अनेक जीवमे एक ममयमें या भिन्न भिन्न समयमें पाये जानेवाले भाव प्रसङ्ग-वश लिखे जाते हैं। पहले तीन गुणरथानोमें औद-यिक, चायोपशमिक और पारिणामिक, ये तीन माव चोथेने ग्यारहवें तक आठ गुणस्थानोमें पाँचो भान बारहवें गुणस्थानमें औपशमिकके निवाय चार मान और तेरहवें तथा बीदहवें गुणस्थानमें औपशमिक-चायोपशमिक सिवाय तीन मान होते हैं।

अने ह जीवोंकी अपेचासे गुण्स्थानोंमें भावोंके उत्तर मेद-

काथोपशिमक—पहले दो गुर्यास्थानोंमें तीन श्रश्नान, चत्तु श्रादि वो दर्शन, टान श्रादि पाँच लिखदा, ये १०, तोसरेंमें तीन श्रान, तीन दर्शन, मिश्रदृष्टि, पांच लिखदा, ये १२, चौथेमें तोमरे गुणस्थानमाले १२ किन्तु मिश्रदृष्टिकं म्थानमें सम्यक्तव, पाँचवेंमें चौथे गुर्यस्थानवाले बारह तथा देशविश्ति, कुल १३, छठे, सातवेंमे उक्त तेरहमेंमे देश विश्तिको घटाकर उनमें मर्वविश्ति श्रीर गन पर्यविशान मिलानेसे १४, श्राठवें, नौवें श्रीर दमवें गुर्यस्थानमं (अक्त चौदहमेंमे सम्यक्तकं सवाय शेष १३, ग्यारहवें बारहवें गुर्यस्थानमें उक्त तेरहमेंमे चारित्रको छोड़कार शेष १२ ज्यायीपशिमक भाव है। नेरहवें श्रीर चौदहवेंमे ज्यायोपशिमकभाव नहीं हैं।

श्रीदियक—पहले गुण्रासानमें श्रशान श्रादि २१, दूसरेमें मिथ्यात्वक सिवाय २०, तीसरे-चौथेंग श्रशानको छोड़ १६, वाँचवेंमें देवगति, नारकगतिके सिवाय उक्त उद्योगमेंसे शेप १७, इन्देंगे तिर्यंश्चगति श्रीर श्रस्यम घटाकर १५, सातवेंमें कृष्ण श्रादि तीन लेखाश्रोंको छोड़कर उक्त पन्द्रहमेंसे शेप १२, श्राठवें नौवेंमें तेज श्रीर पद्म लेखाके सिवाय १०, दमवेंमें क्रोभ, मान, माथा श्रीर तीन वेदके सिवाय उक्त दसमेंसे शेष ४, ग्यारहवें, बारहवें श्रीर तेरहवें गुण्स्थानमें सज्बलनलोमको छोड़ शेप ३ श्रीर चौदहवें, गुण्स्थानमें शुद्धलेश्याके मिवाय तीनमेंसे मनुष्यगति श्रीर शमिद्दल, ये दो श्रीदियकमाव है।

चायिक—पहले तीन गुणस्थानोंमें चायिकभाव नहां है। चौथेसे ग्यारहर्वे तक आठ गुज्रस्थानोंमें सम्यक्त्व, बारहवेंमें सम्यक्त्व भीर चारित्र दो श्रीर तेरहर्वे -चौदहर्ने दो गुणस्थानोंमें न चायिकमाव है।

श्रीपरामिक-पहले तीन श्रीर बारहवें आदि तीन, इन छह गुणस्थानोमें श्रीपरामिकमाव नहीं हैं। चीथेते आठवें तक पांच गुणस्थानोमें सम्यवत्व, नौवेंसे ग्यारहवें तक तीन गुणस्थानोमें सम्यवत्व श्रीर चारित्र, ये दो श्रीपरामिकमाव हैं। पारियामिक—पहले गुणस्थानमें जीवत्व आदि तीनों, दूसरेसे बारहवें तक ग्यारह गुणस्थानोंमें जीवत्व, मन्यत्व दो और नेरहवें-चौदहवेंमें जीवत्व हो पारियामिकमाव है। मन्यत्व अनादि-सान्त है। क्योंकि सिद्ध-अवस्थामें उसका अमाव हो जाता है। धानिकमं चय होनेके बद मिद्ध-अवस्था प्राप्त होनेमें बहुत विलम्ब नहीं लगता, इम अपेदासे नेरहवें-चीटह वे गुणस्थानमें भन्यत्व पूर्वाचार्योने नहीं माना है।

गोम्मटसार-कर्मकाएड को ८२० से ८७४ तकको गाथाओं में स्थान-गत तथा पट-गत भङ्ग-इारा भागोंका बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन किया है।

एक-जीवाशित भावोंके उत्तर मेट ---

षायोपरामिक—पहले दो गुणस्थानमें मिति-शृत दो या विभिन्नसिहत तीन अज्ञान, अचलु एक या चलु-अचलु दो दर्शन दान आदि पॉच लिश्यों, तीमरेमें दो या तीन शान, दो या तीन दर्शन, मिश्रदृष्टि, पाच लिश्यों, चौथेमें दो या तीन ज्ञान, अपर्याप्त-अवस्थामें अचलु एक या अविभित्तहित दो दर्शन और पर्याप्त अवस्थामें दो या तीन दर्शन, मम्यक्त्व, पाँच लिश्यों पाँचवेमें दो या तीन ज्ञान, दो या तींन दर्शन, मम्यक्त्व, देशविरति, पाच लिश्यां, छठे मातवेमें दो नीन या मन पर्यायपर्यन्त चार ज्ञान, दो या तीन दर्शन, मम्यक्त्व, चारित्र, पांच लिश्यां, आठवें, नीवें और दसवेंमें मम्यक्त्वको छोड़ छठे और सातवें गुणस्थानवाले नव ज्ञायोपरामिक भाव। ग्यारहवें-वारहवेंमें चारित्रको छोड़ इसवें गुणस्थानवाले सब माव।

श्रौदियिक—पहले गुणस्थानमें श्रज्ञान, श्रसिद्धत्व, श्रस्तयम, एक लेश्या, एक कपाय, एक नित्, एक वेदाशीर मिथ्यात्व, दूसरेमें भिथ्यात्वको छोड़ पडले गुणस्थानवाले मद श्रौटियक, तीसरे, चौथे श्रीर पाँचवें में श्रज्ञानको छोड़ दूसरेवाले सव, छठेमे लेकर नीवें तकमें श्रम्यमके मिवाय पाँचवें वाले सव, दसवें में वेदके सिवाय नीवें वाले सव, ग्यारहवें वारहवें में कपायके मिवाय दसवें वाले सव, नेग्हवें में श्रसिद्धत्व, लेश्या श्रीर गति, चौडहवें में गति श्रीर श्रसिद्धत्व।

चायिक—चीथेमे न्यारहर्वे गुणस्थान तकर्वे मम्यक्त्व, बारहर्वेमें मम्यक्त्व श्रीर चारित्र दो श्रीर तेरहर्वे चीदहर्वेमें—नी चायिकमाव।

श्रीपणिमक—न्वीथेसे श्राठवें तक सम्यक्त्य, नीवेंसे ग्यारहवें तक सम्यक्त्व श्रीर चारित्र । पारिणामिक—पहलेमें तोनों, श्व्यत्से वारहवें तकमें जोवत्व श्रीर भन्यत्व दो, इतेरहवें श्रीर चौदहवेंमें एक जीवत्व ।

## परिशिष्ट मं० १।

## न्देताम्बरीय तथा दिगम्बरीय संप्रदायके [कुछ] समान तथा श्रसमान मन्तव्य।

( क )

ानिश्चय और व्यवहार-दृष्टिसे जीव शब्दकी व्याख्या दोनों संप्र-दायमे तुल्य है। पृष्ट-४। इस सम्वन्धमें जीवकाण्डका 'प्राणाधि-कार' प्रकरण और एसकी टीका देखने योग्य है।

मार्गणास्थान शब्दकी न्याख्या दोनों संप्रदायमें समान है। ९४-४।

गुणस्थान शब्दकी व्याख्या शैळी कर्मप्रनथ और जीवकाण्डमे मिन्नसी है, पर उसमें तात्त्विक अर्थ-भेट नहीं है। पू०-४।

खपयोगका स्वरूप दोनों सम्प्रदायोंमें समान माना गया है। पृ०-५।

कर्मश्रन्थमें अपयोप्त संज्ञीको तीन गुणस्थान माने हैं, किन्तु गोम्मटसारमें पाँच माने हैं। इस प्रकार दोनोका संख्याविषयक मत-सेद हैं, तथापि वह अपेक्षाकृत है, इसिछये वास्तिवक दृष्टिसे समम समानता ही है। पृ०-१२।

केव उदानीके विषयमे सिशत्व तथा असंशित्वका व्यवहार दोनों संप्रदायके शास्त्रोंमें समान है। प्र०-१३।

वायुकायके शरीरकी ध्वजाकारता दोनों संप्रदायको मान्य

छाद्मस्थिक उपयोगोंका काल-मान अन्तर्भुहूर्त-प्रमाण दोनों संप्र-दायोको मान्य है । पृ०-२०, नोट ।

भावलेश्याके सम्बन्धकी स्वरूप, दृष्टान्त आदि अनेक बार्ते दोनों सम्प्रदायमे तुल्य हैं। ए०-२३।

चौदह मार्गणाओका अर्थ दोनें। सम्प्रदायमें समान है तथा उनकी मूळ गाथाएँ भी एकमी है। पृ०-४७, नोट।

सम्यक्त्वकी व्याख्या दोनो सम्प्रदायमे तुल्य है। पृ०-५०,नोट। व्याख्या कुछ भिन्नसी होनेपर भी आहारके स्वरूपमें दोनों सम्प्रदायका तात्त्विक भेद नहीं है। श्वेताम्बर-प्रनथों से सर्वत्र आहारके तीन भेद है और दिगम्बर-प्रनथों कहीं छह भेद भी मिळते हैं। पृ०-५०, नोट।

परिहारिवशुद्धसयमका अधिकारी कितनी सम्रका होना चाहिये, उसमें किनना ज्ञान आवश्यक हैं और वह संयम किसके समीप महण किया जा सकता और उसमें विहार आदिका कालनियम कैसि है, इत्यदि उसके सम्बन्धकी बाते दोनों सम्प्रदायमें बहुत अंशों में समान हैं। पृ०-५९, नोट।

क्षायिकसम्यक्त्व जिनकालिक मनुष्यको होता है, यह बात दोनो सम्प्रदायको इष्ट है। ए०-६६, नोट।

केवलीमें द्रव्यमनका सम्बन्ध दोनों सम्प्रदायमें इष्ट है। पृश्-१०१, नोट।

मिश्रसम्यग्द्धि गुणस्थानमें मति आदि उपयोगों की ज्ञान-अज्ञान उभयस्पता गोम्मटसारमें भी है। पू०-१०९, नोट।

गर्भज मनुष्योंकी संख्याके सूचक उन्तीस अह दोनो सम्प्रदायमें तुल्य हैं। ए॰-११७, नोट। इन्द्रियमार्गणामें द्वीन्द्रिय आदिका और कायमार्गणामें तेज:-काय आदिका विशेषाधिकत्व होनों सम्प्रदायमें समान इष्ट है। ए०-१२२, नोट।

वक्रगतिमें विष्रहोंकी संख्या दोनों सम्प्रदायमें समान है। फिर भी श्वेताम्बरीय प्रन्थोंमें कहीं-कहीं जो चार विष्रहोंका मतान्तर पाया जाता है, वह दिगम्बरीय प्रन्थोंमें देखनेमें नहीं जाया। तथा वक्रगतिका काल-मान दोनों सम्प्रदायमें तुल्य है। वक्रगतिमें अना-हारकत्वका काल मान, व्यवहार और निश्चय, दो दृष्टियोंसे विचारा जाना है। इनमेंसे व्यवहार-दृष्टिके अनुसार श्वेताम्बर-प्रसिद्ध तत्त्वार्थ-में विचार है और निश्चय-दृष्टिके अनुसार दिगम्बर-प्रसिद्ध तत्त्वार्थमें विचार है। अत एव इस विषयमें भी दोनों सम्प्रदायका वास्तविक मत-मेंद्र नहीं है। ए०-१४३।

अवाधिदर्शनमें गुणस्थानोंकी सख्याके विषयमें सैद्धान्तिक एक और कामेश्रन्थिक दो, ऐसे जो तीन पक्ष हैं, उनमेमे कामेश्रन्थिक बोनों ही पक्ष दिगम्बरीय शन्योंमें मिलते हैं। ए०-१४६।

कंत्रस्त्रानीमे आहारकत्व, आहारका कारण असातवेदनीयका उद्य और आंदारिक पुद्रस्तोंका प्रहण, ये तीनों यातें दोना सम्प्रदायः में ममान मान्य हैं। पृ०-१४८।

गुणम्थानमं जीवस्थानका विचार गोम्मटसारमें कर्मप्रन्थकी अपेक्षा कुछ भिन्न जान पड़ता है। पर वह अपेक्षाकृत होनेसे वस्तुतः कर्मप्रन्थके समान ही है। पृ०-१६१, नोट।

्र गुणस्थानमें उपयोगकी संख्या कर्मप्रनथ और गोम्मटसारमें तुल्य है। पृ०-१६७, नोट।

एकेन्द्रियमें सासादनभाव मानने और न माननेवाले, ऐसे जो

दो पक्ष श्वेताम्बर-प्रन्थोंमे हैं, दिगम्बर-प्रन्थोंमें भी हैं । पृ०-१७१, नोट ।

श्वेताम्बर'मन्थोंमें जो कहीं कर्मवन्धके चार हेतु, कहीं दो हेतु और कहीं पाँच हेतु कहे हुए हैं; दिगम्बर-प्रन्थोंमें भी वे सब वाणित हैं। पृ०—१७४, नोट।

वन्ध-हेतुओके उत्तर भेद आदि दोनों संप्रदायमें समान हैं। पृ०-१७५, नोट।

सामान्य तथा विशेष वन्ध-हेतुओंका विचार दोनों संप्रदायके मन्थोंम है। ए०--१८१, नोट।

एक संख्याके अर्थमें रूप शब्द दोनों मन्प्रदायके प्रन्थोम मिलता है। ए०---२१८, नोट।

कर्मप्रन्थमें वर्णित दस तथा छह क्षेप त्रिलोकसारमें भी हैं। फु०-२२१, नोट।

उत्तर प्रकृतियोंके मूल वन्ध-हेतुका विचार जो सर्वार्थासाद्धिमें है, वह पञ्चसंप्रहमें किये हुए विचारसे कुछ भिन्नसा होनेपर भी वस्तुतः उसके समान ही है। पृ०-२२७।

कर्मग्रन्थ तथा पश्वसप्रहमें एक जीवाश्रित भावोंका जो विचार है, गोम्मटसारमें बहुत अंशोंमें उसके समान ही वर्णन है। यु०-२२९।

(頓)

श्वेताम्बर-प्रनथोंमें तेज.कायको वैक्रियशरीरका कथन नहीं है, पर दिगम्बर-प्रनथोंमे है। ए०-१९, नोट

श्वेताम्बर संप्रदायकी अपेक्षा दिगम्बर संप्रदायमें संज्ञि-असंज्ञीका च्यवहार कुछ भिन्न है। तथा श्वेताम्बर-प्रन्थोंमें हेतुवादोपदेशिकी आदि संज्ञाओंका विस्तृत वर्णन है, पर दिगम्बर-प्रन्थोंमे नहीं है। पूर्-३९।

श्वेताम्बर-शास्त्र प्रसिद्ध करणपर्याप्त अन्द्रके स्थानमें दिगम्बर-शास्त्रमें निर्वृत्त्यपर्याप्त शन्द्र है। न्याख्या भी दोनों अन्द्रोंकी कुछ भिन्न है। पृ०-४१।

श्वेताम्बर-प्रन्थोंमें केवलज्ञान तथा केवलद्शीनका कमभावित्व, सहभावित्व और अभेद, ये तीन पक्ष हैं, परन्तु दिगम्बर-प्रन्थोंमे सहभावित्वका एक ही पक्ष है। ए०-४३।

लेज्या तथा आयुके वन्धावन्धकी अपेक्षासे कपायके जो चौदह और वीस भेद गोम्मटसारमें हैं, वे श्वेताम्बर-प्रन्थोंमें नहीं देखे गये। ए०--५५, नोट।

अपर्याप्त-अवस्थामें औपज्ञामिकसम्यक्तव पाये जाने और न पाये जानेके सवन्धमें दो पक्ष श्वेताम्बर-प्रन्थोंमें हैं, परन्तु गोम्मटसारमें उक्त दोमेंसे पहिला पक्ष ही है। ए०-४०, नोट।

अञान-त्रिकमें गुणस्थानोंकी संल्याके सम्बन्धमें दो पक्ष कर्म-व्रन्थमें मिलते हैं, परन्तु गोम्मटसारमें एक ही पक्ष है। पृ०-८२, नोट

गोम्मटसारमें नारकोंकी संख्या कर्भग्रन्थ-वर्णित संख्यासे भिन्न ई। पृ०-११९, नोट।

द्रव्यमनका आकार तथा स्थान दिगम्बर संप्रदायमे श्वेताम्बरकी अपेक्षा भिन्न प्रकारका माना है और तीन योगोंके वाह्याभ्यन्तर कारणोंका वर्णन राजवार्तिकमें वहुत स्पष्ट किया है। पृ०-१३४।

मनःपर्यायज्ञानके योगोंकी संख्या दोनों सम्प्रदायमें तुल्य नहीं है। पृ०-१५४। श्वेताम्बर-प्रन्थोंमें जिस अर्थकेलिये आयोजिकाकरण, आवार्जित-करण और आवश्यककरण, ऐसी तीन संज्ञाएँ मिलती हैं, दिगम्बर-प्रन्थोंमें उस अर्थकेलिये सिर्फ आवर्जितकरण, यह एक संख्या है। पृ०-१५५।

, श्वेताम्बर प्रन्थोमें कालको खतन्त्र द्रन्य भी माना है और चपचिरत भी। किन्तु दिगम्बर प्रन्थोमें उसको स्वतन्त्र ही माना है। स्वतन्त्र पक्षमें भी कालका स्वरूप दोनों संप्रदायके प्रन्थोंमें एकमा नहीं है। पृ०-१५७।

किसी-किसी गुणस्थानमे योगोंकी संख्या गोम्मटसारमे कर्म-अन्थकी अपेक्षा भिन्न है। ए०-१६३, नोट।

दूसरे गुणस्थानके समय ज्ञान तथा अज्ञान माननेवालं एंतं दो पक्ष श्वेताम्बर-प्रन्थोंमें हैं, परन्तु गोम्मटसारमें सिर्फ दूसरा पक्ष है। ए०-१६९, नोट ।

गुणस्थानोंमें छेत्रयाकी सख्याके सवन्धमें श्वेताम्बर-प्रन्थोंमें दो पक्ष हैं और दिगम्बर-प्रन्थोंमें सिर्फ एक पक्ष है। पृ०-१७२,नोट।

[ जीव सम्यक्त्वसाहित मरकर खीरूपमें पैदा नहीं होता, यह वात दिगम्बर संप्रदायको मान्य है, परन्तु खेताम्बर सप्रदायको यह मन्तव्य इष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भगवान् मिलनाथका खीवेद तथा सम्यक्त्वसाहित उत्पन्न होना माना गया है। ]

# परिशिष्ट नं ० २।

## कामेग्रन्थिकों श्रौर सैद्धान्तिकोंका मत-मेद्।

सूस्म एकेन्द्रिय आदि इस जीवस्थानोंमें तीन उपयोगोका नथन कामप्रिन्यक गतका फलित है। सिद्धान्तिक नतके अनुसार तो छह जीवस्थानोमें ही तीन उपयोग फलित होते हैं और द्वीन्द्रिय आदि शेष चार जीवस्थानोंमें पाँच उपयोग फलित होते हैं। पृ०-२२, नोट।

अवधिद्र्शनमें गुणस्थानोंकी संख्याके संवन्धमें कार्मशन्यकों तथा सैद्धान्तिकोंका मत-भेद है। कार्मशन्थिक उसमें ना तथा दस गुणस्थान मानते हैं और मैद्धान्तिक उसमें वारह गुणस्थान मानते हैं। पू०-१४६।

सैंद्धान्तिक दूसरे गुणस्थानमें ज्ञान मानते हैं, पर कार्मयन्धिक इसमें अज्ञान मानते हैं। पृ०-१६५, नोट।

वैक्रिय तथा आहारक-गरीर बनाते और त्यागते समय कीनसा योग मानना चाहिये, इस विषयमें कार्मप्रीन्थकोंका और सैद्धान्तिकों-का मत-भेद है। ए०-१७०, नोट।

सिद्धान्ती एकेन्द्रियमें मासादनभाव नहीं मानते, पर कामेर्यान्थक मानते हैं। पृ०-१७१, नोट।

मन्यिमेदके अनन्तर कौनसा सम्यक्त्व होता है, इस विषयमें सिद्धान्त तथा कर्ममन्थका मन-मेट है। पृ०-१७१।

# परिशिष्ट मं० ३।

## चौथा कर्मग्रन्थ तथा पश्चसंग्रह।

जीवस्थानोंमे योगका विचार पञ्चसंप्रहमे भी है। पृ०— १५, नोट।

अपर्याप्त जीवस्थानके योगोके संवन्धका मत-भेद जो इस कर्म-अन्थमें है, वह पश्चसंप्रहकी टीकामे विस्तारपूर्वक है। ए०--१६।

कर्मप्रन्थकारने विभङ्गज्ञानमे दो जीवस्थानोंका और पद्धसंप्रह-कारने एक जीवस्थानका उल्लेख किया है। ए०-६८, नोट।

अपर्याप्त-अवस्थामे औपशमिकसम्यक्त्व पाया जा सकता है, यह बात पश्चसंप्रहमें भी है। ए०-७० नोट।

पुरुषोसे स्त्रियोंकी संख्या आधिक होनेका वर्णन पश्वसंप्रहमें है। पृ०-१२५, नोट।

पञ्चसंग्रहमें भी गुणस्थानोंको लेकर योगोंका विचार है। पू०-१६३, नोट।

गुणस्थानमें उपयोगका वर्णन पञ्चसम्रहमें है। पृः-१६७, नोट। वन्ध-हेतुओंके उत्तर भेद तथा गुणस्थानोंमे मूल बन्ध-हेतु-ओंका विचार पञ्चसंप्रहमें है। पृ०-१७५, नोट।

सामान्य तथा विशेष वन्ध-हेतुओंका वर्णन पद्मसंग्रहमे विस्तृत है। ए०-१८१, नोट। गुणस्थानोंमें बन्ध, उदय आदिका विचार पद्धसंप्रहमें है। पृ०-१८७, नोट।

गुणस्थानोंमें अस्प-बहुत्वका विचार पद्धसंप्रहमें है । पृ०--१५२, नांट ।

कर्मके भाव पद्मसंप्रहमें हैं। ए०-२०४, नोट।

उत्तर प्रकृतिओं के मूल बन्ध हेतुका विचार कर्मेप्रन्य और पद्धसंप्रहमें भिन्न-भिन्न शैलीका है। ए०-२२७।

एक जीवाश्रित भावोंकी संख्या मूळ कर्मप्रन्थ तथा मूळ पद्ध-संप्रहमें भिन्न नहीं है, किन्तु दोनोंकी ज्यास्याओंमें देखने योग्ब योड़ासा विचार-भेड़ है। पू०-२२९।

## परिशिष्ट नं ० ४।

#### ध्यान देने योग्य कुछ विशेष-विशेष स्थल।

जीवस्थान, मार्गणास्थान और गुणस्थानका पारस्परिक अन्तर । पू०-५ ।

परभवकी आयु बाँधनेका समय-विभाग अधिकारी-भेदके अतु-स्नार किस-किस प्रकारका है १ इसका खुलासा । ए०-२५, नोट ।

उदीरणा किस प्रकारके कर्मकी होती है और वह कव तक हो सकर्ता है ? इस विपयका नियम । ए०-२६, नोट ।

द्रज्य-छेद्रयाके स्वरूपके सम्मन्धमें कितने पक्ष हैं ? उन सवका आश्य क्या है ? भावलेद्रया क्या वस्तु है और महाभारतमें, योग-द्श्वनमें तथा गोशालक के मतमें लेद्रयाके स्थानमें कैसी कल्पना है ? इत्यादिका विचार । पृ०-३३ ।

शास्त्रमें एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि जो इन्द्रिय-सोपक्ष प्राणियोंका विभाग है, वह किस अपेक्षासे ? तथा इन्द्रियके कितने भेद-प्रभेद हैं और उनका क्या स्वरूप है ? इत्यादिका विचार । पृ०—३६ ।

संज्ञाका तथा उसके भेद-प्रभेदोंका स्वरूप और संज्ञित्व तथा असंज्ञित्वके व्यवहारका नियामक क्या है ? इत्यादिपर विचार । पू०—३८।

अपर्याप्त तथा पर्याप्त और उसके भेद आदिका स्वरूप तथा पर्याप्तिका स्वरूप । प्र०-४० ।

केवलकान तथा केवलदर्शनके क्रममावित्व, सहमावित्व और अभेद, इन तीन पक्षोंकी मुख्य-मुख्य दलीलें तथा उक्त तीन पक्ष किस-किस नयकी अपेक्षासे हैं ? इत्यादिका वर्णन । पू•—४३। षोलने तथा सुननेकी शक्ति न होनेपर भी एकोन्द्रयमें श्रुत-उप-योग स्वीकार किया जाता है, मो किस तरह १ इसपर विचार। पृ०-४५।

पुरुष व्यक्तिमें 'स्त्री-योग्य और स्त्री व्यक्तिमें पुरुष-योग्य भाव पाये जाते हैं और कभी तो किसी एक ही व्यक्तिमें स्त्री-पुरुष दोनोंके बाह्याभ्यन्तर छक्षण होते हैं। इसके विश्वस्त सबूत। पृ०-५३, नोट।

श्रावकोंकी दया जो सवावित्रवाकही जाती है, उसका ख़ुलासा। पु०—६१, नोट।

मन.पर्याय-उनयोगको कोई आचार्य दर्शनरूप भी मानते हैं, इसका प्रमाण। ए०-६२, नोट।

जातिभव्य किसको कहते हैं १ इसका खुलासा । पृ०-६५,नोट। खोपशिम मन्यक्त्वम दो जीवस्थान माननवाल और एक जीवस्थान माननवाल और एक जीवस्थान माननवाले आचार्य अपने-अपने पक्षकी पुष्टिकेलिये अपर्याप्त अवस्थामें औपशिमकसम्यक्त्व पाये जाने और न पाये जानेके विपयमें क्या-क्या युक्ति देने हें १ इसका सविस्तर वर्णन। पृ०-७०, नोट।

संमूर्च्छिम मनुष्योंकी उत्पत्तिके क्षेत्र और स्थान तथा उनकी आयु और योग्यता जाननकेलिये आगमिक प्रमाण । पृ०—७२, नोट।

स्वर्गसे च्युत होकर देव किन स्थानों में पैदा होते हैं ? इसका कथन । ए०---७३, नोट ।

चक्षुर्वर्शनमें कोई तीन ही जीवस्थान मानते हैं और कोई छह। यह मत-मेद इन्द्रियपर्याप्तिकी भिन्न-भिन्न व्याख्याओं पर निभेर है। इसका सप्रमाण कथन। ए०---७६, नोट।

कर्मप्रनथमें अंसंज्ञी पक्रेन्द्रियको स्त्री और पुष्प, ये दो नेद

माने हैं और सिद्धान्तमें एक नपुंसक, सो किस अपेक्षासे ? इसका

अज्ञान-त्रिकमें दो गुणम्थान माननेवालोंका तथा तीन गुणस्थान माननेवालोका आशय क्या है ? इसका खुलासा । पृ०—८२ ।

कृष्ण आदि तीन अशुभ लदयाओं में छह गुणस्थान इस कर्भ-श्रन्थमें माने हुए हैं और पश्चसंग्रह आदि प्रन्थामें उक्त तीन लेदया-कों में चार गुणस्थान माने हैं। सो किस अपक्षासे १ इसका प्रमाण-प्रक खुलासा। ए० —८८।

जब मरणके समय ग्यारह गुणस्थान पाये जानका कथन है, तब विम्रहगतिमें तीन ही गुणस्थान कैसे माने गये ? इसका खुलासा। पृ०-८९।

स्तीवेदमें तेरह योगोका तथा वेद सामान्यमें वारह उपयोगोंका और नौ गुणस्थानोंका जो कथन है, सो द्रव्य और भावमेंसे किस-किस प्रकारके वेदको छेनेसे घट सकता है? इसका खुलासा। ए०-९७, नोट।

डपशमसम्यक्तवके योगोंमें औदारिकमिश्रयोगका परिगणन है, को किस तरह सम्भव है ? इसका खुलासा। पृ०-९८।

मार्गणाव्योमें जो अल्पाबहुत्वका विचार कमेप्रन्थमें है, वह आगम बादि किन प्राचीन प्रन्थोंमें है ? इसकी सूचना । पृ०-११५, नोट । कालकी अपेक्षा क्षेत्रकी सूक्ष्मताका सप्रमाण कथन। पृ०-१७७नोट।

गुरु, पद्म और तेजो-छेदयाबार्लोके संस्यातगुण अल्प-बहुत्वपर सङ्का-समाधान तथा उस विषयमें टबाकारका मन्तव्य। ए०-१३०, नोट

तीन योगोंका खरूप तथा उनके वाद्य-आभ्यन्तर कारणोंका स्पष्ट कथन और योगोंकी संख्याके विषयमें शङ्का-समाधान तथा द्रव्यमन, द्रव्यवचन और शरीरका स्वरूप। ए०-१३४,। सम्यक्तव सहेतुक है या निर्हेतुक शियोपशिमक आदि भेदोंका आघार, औपशिमक और क्षायोपशिमक-सम्यक्तवका आपसमें अन्तर, क्षायिकसम्यक्तवकी उन दोनोंसे विशेषता, कुछ शङ्का-समाधान, विपाकोदय और प्रदेशोदयका स्वरूप, क्षयोपशम तथा उपशम-शब्दकी व्याख्या, एवं अन्य प्रासाङ्गक विचार । ए०-१३६।

अपर्याप्त-अवस्थामें इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके पहिले चक्षुदेशेन नहीं माने जाने और चक्षुदेशेन माने जानेपर प्रमाणपूर्वक विचार। पृ०-१४१।

वकगितके संवन्धमें तीन वातोंपर सिवस्तर विचार -(१) वक्रगिति-के विष्रहोंकी संख्या, (२) वक्रगितका काल-मान और (३) वक्रगितमें अनाहारकत्वका काल-मान । पृ०-१४३ ।

अवधिदर्शनमें गुणस्थानों की संख्याके विषयमें पक्ष-भेद तथा प्रत्येक पक्षका तात्पर्य अर्थात् विभन्नज्ञानमे अवधिदर्शनका भेदाभेद। ५०-१४६।

श्वेताम्बर दिगम्बर संप्रदायमं कवलाहार-विषयक मत-मेरका समन्वय । पृ०-१४८ ।

केवल्हान प्राप्त कर सकनेवाली स्त्रीजातिकेलिये श्रुतकान-विशेषका अर्थात् दृष्टिवादके अध्ययनका निषध करना, यह एक प्रकारसं विरोध है। इस सम्बन्धमें विचार तथा नय-दृष्टिसे विरो-धका परिहार। प्र०-१४९।

चक्षुर्दर्शनके योगोमेंसे औदारिकामिश्रयोगका वर्जन किया है, स्रो फिस तरह सम्भव हं ? इस विषयपर विचार । ए०-१५४ ।

केवालिममुद्भातसम्बन्धी अनेक विषयोंका वर्णन, रपानिषदों में तथा गीतामें जो आत्माकी स्थापकताका वर्णन है, उसका जैन-दृष्टिसे मिलान और केवलिममुद्भात-जैसी क्रियाका वर्णन अन्य किस दर्शनमें है १ इसकी सूचना। ए०-१५५। जैनदर्शनमें तथा जैनेतर-दर्शनमें कालका स्वरूप किस-किस प्रकारका माना है ? तथा उसका वास्तविक स्वरूप कैसा मानना चाहिये ? इसका प्रमाणपूर्वक विचार । पृ०-१५०।

छह छेदयाका सम्बन्ध चार गुणस्थान तक मानना चाहिये या छह गुणस्थान तक ? इस सम्बन्धमें जो पक्ष हैं, उनका आशय तथा शुभ भावछेदयाके अशुभ द्रव्यछेदया और अशुभ द्रव्यछेदयाके समय शुभ भावछेदया, इस प्रकार छेदयाओं की विषमता किन जीवोंमें होती है ? इत्यादि विचार । पृ०-१०२, नोट ।

कर्मबन्धके हेतुओकी भिन्न-भिन्न संख्या तथा उसके सम्बन् म्धमें कुछ विशेष ऊहापाह । पृ०-१७४, नोट ।

आभिमहिक, अनाभिमहिक और आभिनिवेशिक-मिध्यात्वका शास्त्रीय खुळासा । ए०-१७६, नोट ।

तीर्थकरनामकर्म और आहारक द्विक, इन तीन प्रकृतियों के बन्धको कहीं कषाय-हेतुक कहा है और कहीं तीर्थकरनामकर्मके बन्धको सम्यक्त्व-हेतुक तथा आहारक द्विकके बन्धको संयम हेतुक, सो किस अपेक्षासे १ इसका खुलासा। पृ० १८१, नोट।

छह भाव और उनके भेदोंका वर्णन अन्यत्र कहाँ-कहाँ मिलसा है ? इसकी सूचना। पू०-१९६, नोट।

मति आंदि अज्ञानोंको कहीं क्षायोपशमिक और कहीं औदयिक कहा है, सो किस अपेक्षासे ? इसका खुलासा। पृ०-१९९, नोट।

संख्याका विचार अन्य कहाँ कहाँ और किस-किस प्रकार है ? इसका निर्देश। ए०-२०८, नोट।

युगपद् तथा भिन्न भिन्न समयमें एक या अनेक जीवानित पाये जानेवाळे भाव और अनेक जीवोंकी अपेक्षासे गुणस्थानोंमें भावोंक उत्तर भेद । प्र०-२३१ ।

# अनुकादगतः पारिमापिक शब्दोंका को प

| अनुवाद्य                     | <b>? 4 !</b> | **    | माम्भवा सम्बद्धाः       | १ देश | f.A.  |
|------------------------------|--------------|-------|-------------------------|-------|-------|
| भारत्। पृष्ठ                 | । पहि        | क्त । | भनद्। पृष्ठ।            | पांक् | क्त । |
| ऋ।                           |              |       | ख।                      |       |       |
| <del>श</del> ळाश्राहियकयथारू | यात ६१       | २०    | च्त्कृष्ट अनन्तानन्त    | २२५   | ११    |
| [अप्यवगाय]                   | २२३          | ₹ ३   | चत्क्रष्ट अमंख्याता     | •     |       |
| षनुभवसहा                     | ३८           | Ę     | संख्यात                 | २२०   | w     |
| [अनुभाग]                     | २२३          | १३    | उत्कृष्ट परीत्तानन्त    | २२०   | १५    |
| [अनुभागबन्धम्यान]            | 11           | १६    | चत्कृष्ट परीतामंख्यात   | २१९   | રૂ    |
| <b>भ</b> न्तरकर्ण            | १४०          | X     | चत्कृष्ट युक्तानन्त     | २२०   | 25    |
| [अन्तर्भुहूर्ति]             | २८           |       | चत्कृष्ट युक्तासंख्यात  | २२०   | Ŗ     |
| [अपगर्तनाकरण]                | ٤            | ર્    | चत्कृष्ट संख्यात        | २१७   | ŧέ    |
| [अयामाकाल]                   | Ę            | *     | <b>च्यस्यान</b>         | २८    | *     |
| भभवस्य-अयोगी                 | १९४          | ર્ષ   | <b>उदीरणास्थान</b>      | २८    | Ę     |
| असत्कल्पना                   | २१०          | १७    | <b>उपकरणान्द्रिय</b>    | ३७    | १२    |
| आ !                          |              |       | <b>स्पराम</b>           | १३९   | २७    |
| [भादेश]                      | Y            | ٩     | चपशमश्रेणिभावी छी       | •     |       |
| <b>भा</b> योजिकाकरण          | १५५          | ×     | पशमिकसम्यक्त्व          | ६६    | R     |
| [आयंबिल]                     | ξo           | *     | ऊ।                      |       |       |
| <b>भावीजितकरण</b>            | १५५          | Ę     | [कर्षतासामान्य]         | ą     | 18    |
| [खावलिका]                    | \$ 8         | *     | ऊर्ध्वप्रचय             | १५८   | २५    |
| <b>आवश्यककरण</b>             | १५५          | v     | ऋो ।                    |       |       |
| इ.।                          |              |       | [आप]                    | 8     | 14    |
| इत्वरसामायिक                 | 40           | २३    | <b>भो</b> घसं <b>शा</b> | 16    | 24    |
|                              |              |       |                         |       |       |

|                          | ~~~~       | ~~~~       |
|--------------------------|------------|------------|
| शब्द । प्रा              | ष्ट्र। परि | क्रिका     |
| <b>भौ</b> पपातिकशरीर     | ९२         | १३         |
| <b>औ</b> पशामिक          | १२८        |            |
| <b>कौ</b> पशमिकचारित्र   | १९७        | १४         |
| क।                       |            |            |
| करण                      | 86         | ţo         |
| <b>फर</b> ण-अपर्याप्त    | ४०         | 4          |
| <b>करणपर्याप्त</b>       | 80         | 23         |
| [काषायिक परिणाम]         | २२३        | <b>?</b> ३ |
| <b>भ</b> योपशम           | १३८        | 4          |
| <b>सा</b> योपशमिक        | १३८        | *          |
| ग।                       |            |            |
| प्रनियभेदजन्य औप         | য়-        |            |
| मिकसम्यक्त्व             | ६५         | <b>१</b> ३ |
| गावित्रस                 | ८१         | <b>१•</b>  |
| ं घ।                     |            |            |
| [यन]                     | १२१        | 8          |
| [मनीकृत होक]             | ११८        | 8          |
| <b>E</b> 1               |            |            |
| डाद्मरिथकयथास्यार<br>ज । | 7          | १५         |
| अधन्य अनन्तानन्त         | २२०        | १८         |
| जेघन्य असंख्याता-        | -          |            |
| संस्थात                  | २२०        | 1          |

पृष्ठ। पाक्कि। शब्द् । जघन्य परीतानन्त २२० ७ जघन्य परीतासंख्यात२१८ ११ जधन्य युक्तानन्त २२० १३ जघन्य युक्तासंख्यात२१८ १५ जघन्य संख्यात २०९ २४ जातेभव्य Eu 4 [बीवसमास] झानसंज्ञा 4 त। तिर्थक्प्रचय १५८ २३ [तिर्थक्षामान्य] ३१६ द। दीर्भकालोपदेशिकी-संज्ञा ३८ २२ दृष्टिवादोपदेशिकीसंज्ञा ३८ २६ द्रव्यप्राण 3 ¥ द्रव्यमन १३५ १३ दन्यछेत्र्या 33 8 द्रव्यवचन १३५ १९ [द्रव्यवेद] ५३ १ [द्रव्यसम्यक्त्व] १७३ १६ द्रव्येन्द्रिय ३६ २०

| अब्द् । पुर                  | ३। पहिक्तः। |
|------------------------------|-------------|
| न।                           |             |
| [निगोदशरीर]                  | २२३ २८      |
| निरतिचारछेदोपस्य             |             |
| पनीयसंयम                     | ५८ २१       |
| [निशंग]                      | <b>4</b> 0  |
| [निर्विमाग अंग]              | २२२ २२      |
| निर्विशमानकपरिहा             | ार-         |
| विशुद्धमंयम                  | ६० २०       |
| निर्विष्टकायिकपरिह           |             |
| विशुद्धसंचम                  | ६० २१       |
| निर्वृत्ति-अपर्याप्त         | ४१ २        |
| निर्वृत्तीन्द्रिय            | ३६ २४       |
| निश्रयमरण                    | ८९ १७       |
| नोकपाय                       | १७८ १७      |
| पा                           |             |
| पर्याप्ति                    | प्रश् २१    |
| [पत्न्योपम]                  | २८ ६        |
| [पूर्व]                      | २९ ४        |
| पूर्वप्रतिपन्न               | १९३ १३      |
| [प्रनर]                      | ४१८ ४       |
| <b>प्रतिपद्यमान</b>          | १५३ १२      |
| [ब्रत्येकश्चरीर]             | २२३ २५      |
| <b>प्रयमोपञ्चमसम्यक्</b> त्व | ६६ १        |

|                     |             | _          |
|---------------------|-------------|------------|
| शब्द्। प्र          | छ। पार      | क          |
| प्रदेशोद्य          | १३७         |            |
| यः                  |             |            |
| [बन्धनकरण]          | Ę           | ž          |
| वन्घस्यान           | २७          | ર૪         |
| भा                  |             |            |
| भवप्रत्यय           | ११४         | १७         |
| भवम्य-अयोगी         | १९४         | २४         |
| भाव                 | १५६         | <b>१ १</b> |
| <b>भाव</b> प्राण    | 3           | 4          |
| भावलेश्या           | ३३          | १८         |
| [माववेद]            | ५३          | *          |
| [भावसम्बस्तव]       | १३७         |            |
| भावेन्द्रिय         | 3 ફ         |            |
| म।                  |             |            |
| मध्यम अनन्तानन्त    | त २२०       | २२         |
| मध्यम असंख्याता     | •           |            |
| संख्यात             | २२०         | • 9        |
| मध्यम परीत्तानन्त   | २२०         | १५         |
| मध्यम परीत्तासंख्य  | ाव२१९       | ¥          |
| मध्यम युक्तानन्त    | २२०         | २०         |
| मध्यम युक्तासंख्यात | <b>१२२०</b> | 4          |
| मध्यम सख्यात        |             | २२         |
| य ।                 |             |            |
| यावत्कथितसामायि     | <b>ቹ</b> ५८ | Ę          |

| शब्द ।                           | पृष्ठ । पंक्ति । | शन्द ।                    | पृष्ठ । पं | कि ।       |
|----------------------------------|------------------|---------------------------|------------|------------|
| ₹                                | l                | হা                        | 1          |            |
| [रज्जु]                          | ११८ ४            | शतपृथक्तव                 | १९३        | १६         |
| ু ল                              | 1                | शरीर                      | १३५        | ₹१         |
| <b>छ</b> न्घि-अपर्याप्त          | ४० ५             | स्र।                      |            | •••        |
| <b>छ</b> व्धित्रस                | ८१ १०            | सत्करपना                  | २१०        | १५         |
| <b>छ</b> ्विधपर्याप्त            | ४० १०            | सत्तास्थान                | २७         |            |
| <b>छ</b> व्धिप्रत्ययश्र <b>ी</b> | <b>८ ९२ १५</b>   | [समय]                     | 5 q        | -          |
| <b>छ</b> न्धीन्द्रिय             | ३७ १४            | र ।<br>सरागसं <b>यम</b>   | ٠<br>دي    | _          |
| [लवसत्तम देव]                    | ७१ ११            | , [सामरोपम]               | _          | Ę          |
| <b>छि</b> ङ्गशरीर                | ९४ ४             |                           |            | ę          |
| व                                | 1                | सातिचारछदोपस्य            |            |            |
| <b>ब</b> क्रगति                  | १४४ १५           | नीयसयम                    | 46         | 16         |
| विगी                             | ľ                | [सामान्य]                 | Y          | १६         |
|                                  | ११७ १            | [सामान्य बन्ध-रेतु]       | १८१        | १३         |
| [वर्गमूल]                        | ११८ ६            | सूक्ष्मगरीर               | 98         | ેષ્ઠ       |
| विप्रह्                          | १४३ १०           | [स्चिश्राण]               | ११८        |            |
| विपाकोदय                         | १३७ १५           | [सक्रम]                   | Ę          | 6          |
| विशुद् <u>ध</u> ्यमानसूक्ष्      | म-               | [सकमणकरण]                 | Ę          | ų          |
| संपरायसय                         |                  | साञ्चेयमानकसूक्ष          | <b>र-</b>  |            |
| [विशेष]                          | ¥ 9              | सपरायस्यम                 |            | 4          |
| [विशेष बन्ध-हेतु]                | १८१ १४           | [सक्षेप]                  | ¥          | <b>१</b> ५ |
| [विशेषाधिक]                      | १२२ ६            | संज्ञा 🖢                  | ३८         | ३          |
| [विस्तार]                        | 8 8              | [स्यितकरूपी]              | 46         |            |
| [विस्वा]                         | ६२ ३             |                           | 76         | २          |
| <b>बै</b> भाविक                  | હ લ              | [स्थितारिथतकल्पी]         | "          | ₹          |
| <b>-यावहारिकमरण</b>              | 19 84            | ह ।<br>हेतुवाटेापदेशिकीसं | शा ३८      | 9 /        |

योग-

| <b>野年</b>         |          | किनी ।    | ष्ट्रससे अगानि। | ्रसयोगक्ष्यते। और 'क्षर<br>क्षेत्रली' नामके अन्तके दो- |
|-------------------|----------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| क्सिक्न्य का कम्प | <u>_</u> | संस्कृत । | क्रत:पर         | अन्ताद्वक                                              |
| A Later           |          | माकृत ।   | ७२—अञ्रोपर      | ४८अंतदुग                                               |
|                   |          | गायाङ्क   | 7               | 20                                                     |

सित्तिकायिक'-नामक जीव-विशेष 'अच्छ्रदंशन' नामक द्श्न-( हवा ओर चोबहवाँ गुणस्यान बद्गीरका और शुरूका **अद्योरका** । नाम।

अन्तादिम

४७-अंताइम

७३—अक्सा

३६, ३८—अरिग

२३, २८—जंतिम

अन्तिम आख्या **स्रो**म

छह हास्यादिको छोड़कर। विशेष [६२–६]'

१--[ ] रत की मटके प्रत्रांसे मझ, एक मीर पर्काकतीं मझ है, उस शराह हन राज्योंका विशेष आये विशिष्त है।

अपद्धास

५८--अछहास

अचक्षुप्

१२,१६,२०,२५, । ३२,४२ / —अचक्खु

| २५२                                            | <b>:</b>                                                       | _                            |                  | ची                                                   | था र          | <b>कर्म</b> | प्रन्थ ।                                |                                            |                                            |                       |                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>1</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | / 'अयत' नामक चौथा गुणस्थान<br>रे तथा डत्तर मागेणा विशेष [६२ १] | चौद्हर्ने गुणस्थानवाळा जीव । | परिणामोंक दर्जे। | आठ ।                                                 | आठ कर्म ।     | सठारह ।     | , 'अनन्तानुबन्धी'-नामक कषाय-<br>विशेष । | ('अनवस्थित'-नामक पत्य-वि-<br>शिष । [२११-४] | ( 'अनाहारक'-नामक डत्तर मागे-<br>णा विशेष । | मिशेषता रहित । [६३-५] | ( 'अनाभिष्राहेक' नामक मिथ्या-<br>स्माविक्रेष । [१७६-६] |
| -#<br>•                                        | क्षयत                                                          | <b>अयोगिन्</b>               | <b>अध्य</b> नसाय | स्र                                                  | <b>अष्टकम</b> | सष्टाद्श    | क्सन                                    | <b>अ</b> नवस्थित                           | <b>अ</b> नाहार                             | अनाकार                | <b>अनाभिषा</b> ह्रक                                    |
| 1 औ                                            | ३,१२,१६,२०,२१,२३, } अजय<br>१६,३०,४२,४६,४८,५६ }                 | ३७,५०,५४,५९, }अजो(यो गिन्    | ८२धन्ध्राय       | •-२,८-३,२२,३५, । ——जङ (ड)<br>५९,६०-२,६१-२ । ——जङ (ड) | ६९अडकम्म      | ६४—अद्वार   | দেশ—স্বা                                | ७३अणबद्धिय                                 | ८,२३,२४,३४,४४ —जणहार                       | १२अणागार              | ५१——अणाभेगाइ्य                                         |
| र्गी ।                                         | 3,82,88,<br>26,30,82,                                          | ,8,40,48,<br>52              | ŕ                | 48,60.3,7                                            |               |             |                                         |                                            | (6,23,28)                                  |                       |                                                        |

| ~ -            |                                                 |                           |                                            |                                                       | -                    | -                        |                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>京・</b>      | ('अनामंगा' नामक मिरुवारम-<br>(मित्राम । [१७७-२] | 'अनुमाग' नामफ पन्य विशेष। | 'अनन्त'-नामक मंख्या-वियोप।                 | अमन्त्रम् ।                                           | ्रियम् ।<br>विद्यापा | 'अधमी'नामक हत्यके पर्वा। | मिथ्या द्यान ।<br>. 'कान्ति' 'च्याचि स्वीत 'सियद्य'. |
| <u>.</u>       | सनामाप                                          | बनुसाम                    | क्षत्रन्त                                  | अनन्तगुण                                              | ष्मनन्धानन्त         | अधमं-वैश                 | षद्मान                                               |
| - • 14         | ५१अणामाग                                        | ८२—- अणुमान               | ं } — अणंत                                 |                                                       | ८४,८६—-अणंताणंव      | ८१—जयम्मदेस              | ६,११,२६,३०,६६—जना (मा)ण                              |
| - <del>-</del> |                                                 | Ÿ                         | \$6,83,83.3, \\ 88.3,53,68, \\ 68,63,68 \\ | 16,36,39-3, 1, 2, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, | 787                  | V                        | £,११,२६,३०,६                                         |

'अनन्तान्ता'-नापक मक्या-'अधमे'-नापक द्रज्यके प्रदेश । पिरुवा ग्नान । 'फुगति', फुश्राने और 'विमङ्गे'-नामक तीन अझान । 'अनिग्रात्तियादरंसपराय'-नापक नौवा गुणस्थान । 'कायुकायिक'-नामक जीव-'वायुकायिक'-नामक जीव-

अज्ञान जिक

२०,३२—अनाणतिम

**ज**ित्यां से

६२—मनियटी

मिक

१•,३८—ष्रातिल

| <b>२५</b> '    | 8                        |                |                        |                                       | चाया व                   | <b>ьня</b> :                    | न्य ।                               | ·                                          | ·                                                              |
|----------------|--------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ( <b>夏</b> 0 ) | 'उदीरणा' न करनेवाला जीव। | मारदसर।        | अज्ञान-मिश्रित ज्ञान । | ('अपयाप्त'-नामक जीव विशेष।<br>{[११-२] | •                        | 'अप्रमत्त' नामक सातवाँ गुणाथाना | 'अप्रमत'-नामक सातवे गुणस्थान<br>तक। | ( 'अपूर्वकरण'-नामक आठवाँ गुण-<br>{ स्थान । | 'अपूर्वकरण' नामक बाठवेंसे<br>हेकर बारहवें तक पॉच<br>गुणस्थान । |
| स्॰ ।          | <b>अनु</b> नीरक          | क्षन्य         | अज्ञानमिश्र            | <b>अपयो</b> प                         | अपयोप्त                  | भग्रमन                          | <b>अप्रमत्ता</b> न्त                | मपूर्व                                     | अपूर्वपद्धक<br>,                                               |
| 和。此            | ६२—अनुदीरगु              | <b>8 8 8 8</b> | ३३—-अन्नाणमीस          | २, ३, ४अपजत्त                         | • — अप्वा                | ५७,६१,६३—-अपसत्त                | ५९अपसत्ततं                          | अपुरुव                                     | ४६अपुम्बप्पणत                                                  |
| मील            | Ü                        | 8,३५,८०—मन     | us                     | w.<br>w.                              | 18,6,84-2, 84.84 8C-2,84 | 46,67,63                        | 84                                  | <b>ૡહ,</b> ૡ <b>ૢ</b> , ફર, હ૦             | 167<br>24                                                      |

|          |                     |                          |                                               | -                           | 14 414                               | 214                     | 401                             | માપા                                                 |                                                     |                   | ٩              | (33          |
|----------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| <b>题</b> | कम और ब्यादः [७-४]। | बन्धन करनवाला जाव-विश्वष | 'अभ्यान'-नामक गणिवका सकेत-<br>विशेष [२१८-१८]। | सिद्ध न होनेवाला जीव विशेष। | (आमटय' और 'भव्य' नामक<br>(जीव-विशेष। | 'अभन्य'-नामक जीव विशेष। | 'अभव्यत्व'ःनामक मार्गणा विश्वषा | , 'आभित्राह्निक'-नामक मिष्यात्व-<br>  विशेष [१०६-४]। | / खाभिनिचेशिक'-नामक मिरुया-<br>( त्व-विशेष [१५६-७]। | <b>अ</b> लेकाका । | लोमको छोड़कर । | छेष्या रहित। |
| र्स् ।   | <b>अल्पब</b> हु     | <b>अबन्धक</b>            | अभ्यास                                        | क्षभव्य                     | <b>अम</b> न्येतर                     | <b>अभ</b> न्यजीव        | <b>सम्बद्ध</b>                  | <b>क्याभिमा</b> हेक                                  | <b>आभिनिवेशिक</b>                                   | <b>क</b> छोक्तमम् | षलोभ           | थलेश्य       |
| 1 2 M    | १——अपपवह            | ५९सबध्म                  | ७८,८३—- अन्सास                                | १९,२६,३२—अमव(ब्ब)           | ४३जभवियर                             | ८३—-सभन्नक्षिय          | ६६समञ्बत्त                      | ५१—अभिगहिय                                           | ५१अभिनिवेधिय                                        | ८५अलोगनह          | ५८—अलोभ        | ५०महेसा      |
| 机。       |                     |                          | <b>)</b>                                      | 89,26                       |                                      |                         |                                 |                                                      |                                                     |                   |                |              |

| <del></del> | ·                                               |            |                                                      |                       |                         |                                                    |                                                   |                             |                           |                                       |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| -           | / 'अवधिक्षान'-नामक ह्यान-विशेष  <br>{ प्रि६–११] | #) .       | ) 'वैक्रिय' और 'आहारक'-नामक<br>काययोग विशेषको छोडकर। | पापों से विरक न होना। | मौधे गुणस्थानवाछा जीव । | ∫ 'असत्यमुष'-नामक मन तथा<br>∫ बचनयोग विशेष [९१–३]। | ( 'असिद्धत्व'-नामक औदायेक<br>भाव विशेष [१९९-१७] । | मनराहित जीव [१०-१९]।        | 'असंख्य'-नामक गणना-विशेष। | (धसंख्यासंख्यं-नामक गणना-<br>विद्याप। |
| - o is      | <b>अव्यक्ति</b>                                 | आपि        | अवैक्रियाहार                                         | अविरति                | <b>आ</b> विरत           | असत्यमुष                                           | <b>अस्तिद्ध</b> त्व                               | असंशी                       | असंबय                     | <b>असंख्या</b> संस्य                  |
| - • Ik      | ११धन्ति                                         | ३७,८३—काबि | ५७—सिविद्याक्षार                                     | —आवेर्ड्              | ६३अविरय                 | २४ अस्बमोस                                         | ६६—असिद्धत                                        | , } षस(स्स)भि               | असंख                      | ८०असंद्धासंद्ध                        |
| मा॰।        | ۵٠<br>٥٠                                        | # 2 5 m    | 95                                                   | ५०,५१,५६,५७ आविर      | ,                       | ·8                                                 | w                                                 | ₹,\$,\$4-2,33,<br>₹6,32,38, | \$6,80-2,82, }            | ,                                     |

| ==:      | ===                 |                                    |                                     |                                        | ===                 |                 | === |            | ===        |                                       | -                         | ====                               |
|----------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|-----|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <u>्</u> | असंख्यात गुना।      | 'मसंयम'-नागक और्यिक भाव<br>विशेष । | न हो सक्तेवाली बात।<br>प्रारम्भमें। | 'यथाङ्यात'-नामक चरित्र<br>विशेष ।      | अधिकार में आया हुआ। | स्यादाः।        |     | प्रथम ।    | प्राथमिक । | पहिले दो—पिंहला और दूसरा<br>गुणस्थान। | 'आयुष् '-नामक कर्म-विशेष। | 'आवलिका'-नामक काळका<br>माग विशेष । |
| Ħo       | भनंत्यगुण           | असंयम                              | असंभविन्<br>सथ                      | यथाङ्यात                               | आधिकृत              | म्रापक          | MI  | आदि        | आदिम       | आदिमद्विक                             | आयुप्                     | आविका                              |
| 和。       | —असस्याण            | ६६— <b>असंजम</b><br>[२००-१]        | ६८—असंमविन्<br>५५—अह                | १२,२०,२९,३३, महस्राय<br>३५,४१, हि१–१२, | —अहिगय              | —अहिय           |     | —সাহ (ই)   | ८१—जाइम    | ૪૮—આદ્દમદુન                           | ६१——आउ                    | ७८—-षाविषया                        |
| गा॰      | ३७.३९,४२,४४—असस्युण | ŵ,<br>w,                           | )                                   | १२,२०,२९,३३,<br>३७, ४१,                | , x                 | ३८,२,४०-६२—अहिय |     | १,२१-२,६१, | ~          | 2%                                    | 83                        | 9                                  |

| म् सं                |    |                                           |                                                  |                                              |                                  |
|----------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Ø                                                        |    | 'सूक्ष्मसंपण्य' नामक दसने<br>गुणस्थान तक। | 'आहारक' नामक मार्गणा, शरीर<br>तथा कर्मे-विशेष ।  | 'आहारक' और 'आहारक मिश्र'<br>नामक योग-विशेष । | 'आहारक मिश्र'-नामक काययोग-<br>०. |
| मि मि मि मि मि भि भे | स् | आसूक्ष्म                                  |                                                  |                                              | आहारकमिश्र                       |
|                                                          |    | ६०—आसुहुम                                 | इ,२२,२४, } आहार (ग)<br>१,४९,५३ } — [५०-६,९२-२५,] |                                              |                                  |

विशेष।
अहारक, और 'अनाहारक'
नामक दो मार्गणा विशेष।
इन्द्रिय 'इन्द्रिय' नामक मार्गणा-विशेष।
सकुत् एक बार।
एकेक एक-एक।
एक तथा 'एकेन्द्रिय'-नामक

१४—आद्दारेयर [६८१೩] ९—इंदिय[४८-१] ८०—इक्सिस

१०,१५,२७, } — इम [५२-२]

२२,५७,—इक्ता(गा)र ७४ — इक्तिक

|             | <del></del>      | <del></del>                        |           |                            |                             |      |        |      |        |                      |                 |         |   |                 |
|-------------|------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|------|--------|------|--------|----------------------|-----------------|---------|---|-----------------|
| ्र <u>क</u> | पहिला मुणस्थान । | एक कारणसे होनेबाला बन्ध-<br>धिशेष। | युष्णीस । | यहाँसे ।                   | 'स्त्रीषेद' नामक वेद-विशेष। | यह   | रनको   | इसका | इन्में | समाप्त और इस प्रकार। | उलटा-मतिपक्षी । | यहाँ ।  |   | <b>€</b> E      |
| सं०         | प्रकर्मण         | एकप्रत्ययक                         | एकविंशति  | <b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b> | स्त्री                      | रदम  | इमान्  | अस्य | वर्षे  | E AT                 | दतर             | 10°     | b | kc#             |
| ०           | ५२इगगुण          | ५२—इतपम्बल                         | ६४—-इगमीस | इसो                        | ११,२६,३९—इतिय [५३-१.]       | . सम |        | 444  | J      | इंस                  | दयर             | इह      |   | <b>t</b> or     |
| गा॰         | -65              | 43-                                | 85        | १८—इसो                     | 88,38,39-                   | 100  | -82'82 | ーンラ  | -8     | २४,५२,६८, } —ह्य     | 88,86,43,       | र,४९—इह |   | 26,26,86,42,} B |

|        |                  |            |                              |                 |                              |                     |                             |              |                  |                        |                    |                            |                       |                              |                   |                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|------------------|------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (A)    | चादेत होते हैं।  | सवसे बड़ा। | अवान्तर विशेष तथा 'भौद्यिक'- | नामक भाव विशेष। | 'उद्य' नामक कर्मोंकी अवस्था- | विशेष ।             | 'वरीगणाः' जायह क्रमेंकी अब- | स्था-विशेष । | निकाछ लेना ।     | 'अौदारिक' नामक काय याग | विशेष ।            | 'औदारिक'-और 'ओरारिकमिश्र'- | नामक काययोग विश्वेष । | 'औदारिकमिश्रयोग'-नामक काय    | योग-विशेष ।       | 'अपयोग'-नामक मार्गणा-विशेष | describer of the control of the cont |
|        | <b>उदीरयन्ति</b> | चत्कृष्ट   | डसर                          |                 | चद्य                         |                     | सतीरणा                      |              | <b>च्द्र</b> रित | क्रीनागिक:             |                    | औदारिक दिक                 |                       | औदारिक्रमिश्र                | (-योग)            | डपयोग                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मां मा | ६१ षद्भाति       | B28E89     | ५२—डसर                       |                 | ७,८,६०-२,६७.२, । सद्य (इस)   | ξς, ∫ [ε-γ, ? ζω-ξ, | [5-50)                      |              | ७५,७७—गद्धारिज   | 8,4,38,38,             | 84.86, Jaka [14-5] | રફ,ર⊌,ર૮—–વરજદુમ           |                       | ४,२८, १९, १ चरत्रमीस (मिस्स) | ४९,५६, / निर्मात) | १,५,३०,३५, ६५, उवजोग ि५.८] | १ कियापद राष्ट्र निमक्तिमाहित रस्ये गमे है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|          |                |                           |                                                       | ····                      | चोध ।                                        | तमंग्र          | रन्धक                                             | क | ोष                | 1                 |                |                                                              | ₹'              | ६१          |
|----------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>E</b> | ज्ञपर का ।     | 8पश्म-नामक सम्यक्त्य तथा  | भाव विश्व ।<br>'उपश्वाम श्रेणि'-नामक श्रेणि-बिश्चेष । | नोवां भीर दसमां गुणस्थान। | 'मपशान्त मोह्' नामक ग्यारह्बाँ<br>मुणस्थान । | Min Marke - Art |                                                   |   | पक ।              | एक जीवके प्रदेश । | एक समुदाय ।    | एक इन्द्रियबाला जीव-विशेष।                                   | <b>E</b>        | इस प्रकार । |
| #0       | <b>स्प</b> रिम | <b>उपश्</b> म             | षपश्चम भेणि                                           | <b>डपशामक</b>             | <b>स्पशान्त</b>                              | R               | अन                                                | Þ | प्र               | पकजीबवेश          | <b>दकराा</b> श | एकेन्द्रिय                                                   | rie<br>Cie      | एबम्        |
| गा॰ पा॰  | ५९,७०चवरिम     | १३,२२,२६,३४, विस्माहिय-९, | ४२,५४,५७, १ ८५-४५,५५५<br>६८चन्समसेडी                  | ७०वन्तामग                 | ५८,६०,६१, } चबसंत<br>६२,७०, }                |                 | <b>4</b> 4-3,26,385, <del>25</del><br>44,66,68,68 |   | ८,५९,७०,७१,७५प्रा | ८१पगजियदेस        | ७७ — पगरासी    | <b>૨, १</b> ५, ૨૬, <b>૨</b> ૮, ૪९, — વ( <b>દ્ર)</b> ત્યાં કે | <b>६९,८५—यन</b> | 68,68       |

'अवधिद्यन'-नामक द्यन-विशेष। 'अवधिह्यात' और 'अवधिद्रहोत्त' 'अव्विद्द्यंन' तथा 'अव्धिद्यान'। 'कषाय' नामक मार्गणाः विशेष तथा नामक को उपमार्गणा-विशेष । 'कार्मणश्रदीर'-नामक योग तथा 'काय'-नामक मार्गेणा तथा योत-'कापोत'-नामक छेर्या-विशेष । (FO) शरीर-विशेष। वारी-वारी। गहराष्ट्र । कषाय । विशेष । **अ**न्यधिक्रक अवधिद्श्त Ġ. **अ**वगाढ 雷 अवाध कामण कषाय कापोत 羽井 १,११,१६,२५, ११,९६,२०,५७, ५२,६६ }—कसाय [४९-१२] १२ ४०.४२—जोही [६१.१] ¢ F {—कम्म (-ण) १३—काऊ [६४-६] ९,३५,३९—काय [४९-३] ३४—ऑहिद्स १४,२१,२५—मोहिदुन 6३ - सोगाव 3,34,68-47 ४,२४-२,२७,२८-२, २९,४७,४५५, ५६-२, **#**100

|          |                         |                            |          |                |                              |         |                            |                                         |              |                                                 |                                |                     | `                        |                 |
|----------|-------------------------|----------------------------|----------|----------------|------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>B</b> | 'फाल'-नामक दुर्य-विजय । | 'कुरणा'-नामक लेर्या-विशेष। | जुट्टा   | पादपूर्त्यथं । | 'नपुंसकवेद्'.नामक उपमार्गणा- | विशेष । | 'फेवलज्ञान' नामक झान-विशेष | तथा 'केबलदर्शन'-नामक द्रशेन-<br>विशेष । | 86           |                                                 | 'फेबलद्रीन'-नाम क द्रीन-विशेष। | केबङज्ञानी-भगवाम् । | 'क्रोध' नामक कपाय-विशेष। | क्रोपवाला जीव । |
| Ħ,       | कास                     | ऋणा                        | किम्     | किल            | छीय                          |         | फेबल                       |                                         | केबल युगल    | केवछदिक                                         | केवछद्शेन                      | केवलिन              | क्रोध                    | क्रोधिन्        |
| भार      | C4—*IB                  | १३—किण्हा [६३-१९]          | १—किम्   | ७६—किर         | ३९—कीब                       |         | ११,४२—केवल [५६-१६]         |                                         | ६५—केबल जुयल | — केबलदु (-ग)                                   | १२-नेबलदंसण [६३-३]             | ४१,६७—कवालन्        | ११—कोह [५५ ર]            | ४०—कोहिन्       |
| मा॰      | Š                       | ₩<br>₩                     | <u>~</u> | 9              | er .                         |         | <b>८</b> ८,१९              |                                         | <b>5</b>     | ६,१७,२१,२८,<br>३१,३३,३७,४८, }— केवलदु(-ग)<br>८५ | 43                             | 36,88               | **                       | ž               |

|    |     |                                 |                            |                                           |         |               |               |            |               |                                                  |                           |                  |   |                            | -                                             |
|----|-----|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---|----------------------------|-----------------------------------------------|
| हि | ~~~ | 'क्षायिक'-नामक सम्यक्त्व विशेष। | 'क्षायिक'-नामक सम्यक्त तथा | भाव विशेष ।                               | बालमा । | डाला हुआ।     | बाला जाना है। | द्वालकर ।  | बाले।         | 'क्षीणमोह'-नामक बारहबाँ गुण-<br>स्थान तथा नष्ट । | 'क्रेप'-नामक संख्यानिशेष। | पुद्रला का समूह। |   | 'गति'-नामक मार्गणा-विशेष । | 'तेजःकाय' और 'बायुकाय'-नामक<br>स्थावर-विशेष । |
| 4. | ত্র | क्षायिक                         | स्रायिक                    |                                           | क्षितवा | क्षिप         | क्षिप्यते     | क्षित्वा   | क्षिय         | क्षीय                                            | <b>,</b>                  | स्कन्ध           | = | गति                        | गतित्रस                                       |
| 相。 |     | १३—स्बद्दग [६६-१२]              | ) —ख(-३)य[१९६-             | E8,66 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ७५सवण   | ८६—क्षिस      | ०५स्थित्वर्   | ७४—स्तिषिय | ८२,८४—क्षिबसु | —स्रीप                                           | ८१,८४से(-क्से)व           | ६९—संघ           |   | ९,६६—गड् [४७-१९]           | गड्नस                                         |
| भी |     | 8                               | 22,33,88,56-2,             | 73.68                                     | 39      | \$\frac{1}{2} | 3             | 79         | 82,52         | 4८,६०,६२-२, } —सीण                               | 8212                      | <b>w</b>         |   | 8,8                        | 25                                            |

|     |                    |                  |                                | 4           |                    |   |              |                                                                                           |                               |                        |             |
|-----|--------------------|------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|
| 90  | गुणस्थान ।         | डन्तास्त्रीस ।   | मुणस्थान ।                     | मुणा करना । | संकृष्ट ।          |   | और, किर।     | -<br>-<br>-<br>-                                                                          | 'मनुष्यगति', 'देवगति', 'तिये- | गगति, और 'नरकगति'-नामक | चार गतियाँ। |
| स्  | मुज                | पकोन चत्वारिंशत् | गुणस्थान(-क)                   | गुणन        | गुरु(-क)           | ঘ | ip-          | मृतुर्                                                                                    | चतुरगीत                       |                        |             |
| भार | -गुव               | ५४,५६—गुणचत्त    | १,७०—मुष्पठा(हा)ष(-ग)<br>[४ ७] | ७९—गुणण     | ७२,७९,८१—-गुरु(-अ) |   | d d          | [२-४५] <u>क्</u> रू                                                                       | ६६चडगङ्                       |                        |             |
| मा० | रे,१८,२३,३५,५२—गुण | 37,87            | ٥٩, ٥                          | ý           | 85,88,68           |   | २३,६९,८४,८५च | २,५,७,१०,१५,<br>१८,१९,२०२,<br>२१,२७,३०,३४-<br>२,३५-३,३८,५०<br>५२,६०,६७-३,<br>७०-४,७७,७९-२ | w<br>w                        |                        |             |

| <b>-</b> 288 |                                                          |                    | ৰা                     | था क    | मग्रन                   | थ।<br>—        |                                |               | ~                                        |            |                            |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------|----------------------------|
| सि           | 'ज्ञानावरण', 'दर्शनावरण', 'मोह<br>नीय' और 'अन्तराय'-नामक | चार कमें।<br>चौथा। | चीदह।                  | विशेष । | चार 'पल्यों' का वर्णन । | चार ।          | चार इन्द्रियोंवाला जीव-विशेष । | चौबीस ।       | 'चक्षदेशेन'-नामक दर्शन-विशेष।            | 'चारित्र'। | अखीरका ।                   |
| #;           | चतुर्घातिम्                                              | चतुथंक             | चतुर्श<br>बन्न प्रमामस |         | चतुष्पर्यप्रह्मपणा      | चतुर           | चतुरिन्दिय                     | चतुर्विशाति   | <b>न</b> श्चित्                          | चारित्र    | चरिम                       |
| भार          | ६९—न्वधाइन्                                              | ८० —च डत्थय        | २—चउदस                 | 5 Prop  | ७२्—चडपह्यपत्वणा        | ह —चउर्        | ६,३२—चतुरिंदि                  | ५४,५५—चत्रवीस | ६-२,१२,१७, १ — चक्खु [६२-४]<br>२०,२८,३४। | ६४ ६५—चरण  | वर्म                       |
| 矶。           | w                                                        | V                  | 2                      | ٠<br>٢  | 9                       | ८,३६,६३,७६—चउर | m,                             | 2,02          | 6-2,82,86,<br>20,26,38                   | m.<br>20   | 18,84,86,20,  <br>28,23,26 |

|          |                                | ······································ |                |                            | 7111                          |                              |                              |                                        | 740                   |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| <u>ئ</u> | अन्तक दे। (तेरहवों और चौव्हवों | गुणस्थान ।)<br>ही ।                    | ر<br>ان<br>ان  | पॉच 'स्थावर' और एक 'त्रस', | इस तरह छह् काय ।<br>ज्यालीस । | वॉच 'स्थावर' और एक 'त्रस' इस | कुष्ण, नील, कापीत, पीत, पद्म | और शुक्ष' नामक छह लेक्याएँ।<br>छन्मीस। | छ्यालीस ।             |
| सं०      | चरिमद्विक                      | एन                                     | क्क<br>पट् (क) | पद्काय                     | पट्चत्वारिशत्                 | पड्जीववघ:                    | पड्लेखा                      | पद्गिशीत                               | षडाधकचत्वा-<br>रिंशतू |
| भार      | ६०—न्वारमहुग                   | ७४—चिय                                 | .—.ख(-ஈ, ா)    | /<br>१० ─छक्ताय [५१-९]     | ५५छचत                         | ५१——छजियबह<br>[१५७ १०]       | ७,२५छत्रेस                   | ५४,५६छमीस                              | ५४ छहिअचत             |
| ₩        | m.                             | 39                                     |                | 2 8 m                      | 5                             | Z Z                          | 31,69                        | 37,82                                  | 5°                    |

| <b>6</b> | 'छेदोपस्थानीय'-नामक संयम-<br>विशेष । |    | छठा गुणस्थान । | 'जछकाय'-नामक स्थावर जीव-<br>विशेष । | 'आप्रकाय'-नामक स्थावर जीव- | ावश्व ।<br>समसे छोटा । | जबतक ।   | होता है।  | जीव ।         | 'जीवस्थान'।           | जीवका उक्षण । | बङ्ग । | राग-द्रेयको जीतनेबाला । |
|----------|--------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|-----------|---------------|-----------------------|---------------|--------|-------------------------|
| 村。       | स्टब्स्<br>इंद                       | 15 | यत             | ग                                   | वन्त्रम                    | जवन्य                  | यावत्    | जायते     | जीव           | कीवस्थान              | जीवलक्षण      | उयेष्ट | जिन                     |
| भार      | ≮ર,ર१,ર૮,૪ર—કેઅ [५૮-१૨]              |    | 8८अय           | १०,१८—जल [५२-१५]                    | १० —जलण [५२-१६]            | ७१जहम                  | ७२,७६—जा | ८४ — जायह | ३५,७०—जिथ (य) | १,२,४५–जिअ(य)ठाण[३-१] | ३०—जिसलम्बण   | ८६—जिङ | १,५३—जिम                |

|     |                                       |                       |           | -                                       | ~~~~                                     |                                            |                            |             |                             |                                                       |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| कि  | 'जीवरव'-नामक पारिणामिक<br>भाव विशेष । | सहित ।                | सहित।     | 'युक्तासंख्यात' नामक संख्या-<br>विशेष । | 'योग'-नामक मार्गणा विशेष ।               | योगके निर्विमाग अंश।                       | तेरह्में गुणस्थानवाला जीव। | हजार योजन । | 'जम्बु'-नामक द्वीपके बराबर। | गुणस्थान या मागेणास्थान ।<br>कर्म-यन्धकी काळ•मयींदा । |
| सं॰ | जीवत                                  | युत                   | युक       | युक्तां संख्यात                         | योग                                      | योगच्छेद                                   | योगिन्                     | योजनसहस्र   | जम्बूदीपप्रमाणक             | ठ<br>स्थान<br>स्थितिबन्ध                              |
| भा॰ | ६६—जियत्त[२०० १४]                     | – নুপ (य)             | -अस       | ७८—जुनामंक्षिञ<br>[२१८-१५]              | जोग (अ) (य)<br>[५-११,४९-६]               | ८२—जोगछेय                                  | ६२,६३——जोगिम्              | ७३—जोयणसहस  | ७२जंबूद्दीवपमाणय            | ३७——ठाण<br>८२—किइवंभ                                  |
| मा॰ | w.                                    | ३,१५,२७,६७, } —जुअ(य) | 6१,८१—जुन | ý<br>,                                  | १,९,१२ १४,३१<br>३९,४६,५०,५२,<br>५३,५८,६८ | (2) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c | 40,40                      | r 9         | Ċ                           | ý r<br>m V                                            |

| िह       | नीसरा ।      | उसमे ।           | उसका ।  | <br>/ਰ                | उनके द्वारा।     |                     | उससे।    | उसके अखीरमें। | 'काय-योग'-नामक योग-विशेष। | 'पयीप्त' श्रारीर । | रसका वर्ग।   | 'त्रस'-नामक जीव-विशेष।            |
|----------|--------------|------------------|---------|-----------------------|------------------|---------------------|----------|---------------|---------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
| # #·     | ्।<br>हृतीय  | तिसम्            | तस्य    | (IT                   | ai <del>ö</del>  | तत्                 | तत:      | तद्न्त        | तनु (-योग)                | तनुपयोप्त          | तद्वरी       | यः<br>य                           |
| र्भा०    | हरू.७६.२वड्य | ७४,७५,८३ — तास्म | ८३—तस्स | -तद् ने               | । ७६-२—नेहि (हि) | -4                  | ६१,७५तयो | ७४ — तवंत     | १०,१६,२५— तणु (-जोग)      | 8—तणुपज्ञ          | ८४ -तन्त्रमा | <b>१०,१६,१९,२५,</b> } —तस [५२-२०] |
| <b>#</b> | 9.48         |                  |         | १८,२६,२७-२, । —तद् ने | 39 I             | 4, \$3, 60, 68, } i | 8        | -             | 40,86,3                   |                    | •            | <b>20,</b> 86,89,24,              |

|           |              |        |                                                                |                                | _             |               | 111 7          | <u> </u>                    |         |                              |         |                 | (0 <b>(</b> |
|-----------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|---------|------------------------------|---------|-----------------|-------------|
| ्ट्र<br>० | उसी प्रकार । | तबतक । | तीन ।                                                          | 'कुमति', 'कुश्वत' और 'विमन्न'- | नामक अज्ञान । | तीन बार ।     | तेतालीस ।      | तीनं कारणोते होनेवाला वन्ध- | निशेष । | तीन, तीन शन्द्रयोनास्ना जीव- | विशेष । | नेतानीस ।       |             |
| <b>₩</b>  | तथा          | तावत्  | সি (-দ)                                                        | ञ्यह्यान                       |               | त्रिक्तत.     | त्रिचत्वारिशत् | त्रिप्रत्ययक                |         | त्रिक                        |         | त्रिकाधिकचत्वा- | रिंशत्      |
| भी        | in Sin       | वा     | —िति (म)                                                       | तिअनाण                         |               | ८४—तिम्खुत्तो | ५५—तिचत्त      | तिपश                        |         | १०,१७,६४निय( गइ)[५२-६]       |         | ५४—तियहिष्यचत्त |             |
| भी०       | 68,८४—नह     | 12     | 8,6,20 22,30,<br>\$2,33,34,86,<br>42,46,60,66,<br>62,38,34,36. | ३२,३३,४८—तिअनाण                |               | -87           | 122            | ५२,५३—निपम्                 |         | -83'98'08                    |         | 28.5            |             |

| 70                     | 94                                                |                           |                        |             |              | चार          | 41 9        | n <del>u</del> z | ન્ય                          | {             |                            |                        |                       |   |                                 |                                |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| ्रमु <u>न</u><br>० सुन | 'तियेग्गति'-नामक गति-विशेष।                       | तीन बार वर्ग करनेके लिये। | तीन बार वर्ग किया हुआ। | तीन प्रकार। | तीन प्रकार । | च <u>े</u> । | म्रोधा ।    | बराबर ।          | 'तेजः', 'पद्मा' और शुक्क' ये | तीन हेश्याएँ। | 'तेजः'-नामक छेर्या-विशेष । | तेरह ।                 | समाप्त तथा इस प्रकार। |   | 'स्थावर'नामक जीवोंकी जाति विशेष | 'सी वेद'-नामक मार्गणाः बिशेष । |
| सं०                    | तियेक्च् (-गति)                                   | त्रिवाभीतुम्              | त्रिवारीत              | त्रिविध     | त्रिधा       | lD)          | तुरीय       | तुल्य            | तेजिकिक                      |               | तेज:                       | त्रयोद्शम्             | ষ্                    | ফ | स्थानर                          | অ                              |
| 和。                     | १०,१६,१९,२६,   निर्म (-य) (-गई)<br>३०,३७  [५१-१७] | ८१ ८५—तिवाभितं            | ८३—तिवागिय             | •१तिविह     | ७१तिहा       |              | ६६,७६—नुस्य | 8१वृक्ष          | ५०ते इतिम                    |               | ? 3, 84 — ते क [ ६४ १२]    | १तेर(-स)               | ११,५०नि               |   | —थावर                           | १८ — थी                        |
| मा०                    | 80,88,89,2€, 8                                    | 2 %                       | Ü                      | •           | 9            | €2,<0 <5 g   | 39,88       | 30               | ž                            |               | १३,१८                      | २६, १५-२, ७, २२तेर(-स) | 28,40                 |   | १५,२७,३२—थावर                   | 2                              |

|      |                                               | चाय                                | THE                         | थका                  | માવા                     |                                             | रुष                                                     |
|------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4    | मांद्रा ।                                     | 'जलकाय'-नामक स्थायरजीव-<br>विशेष । | दस ।                        | दान आदि पाँच छिचयाँ। | - XTU - IN FIR           | -<br>-                                      | 'मत्यज्ञान' और 'श्रुवाज्ञान' नामक<br><b>दो संज्ञान।</b> |
| र्मः | स्तोक                                         | jo<br>je<br>je                     | दश                          | दानादि <b>छ</b> िष   | वातावाच                  | ැ <u>ක්</u>                                 | अस्रान                                                  |
| MIO  |                                               | १९, १६एग                           | # <u>}</u> —_{              | ६५दाणाइङाद्ध         | 8,86  <br>8,86  <br>8,8. | , —द्ध(ना)                                  | १६,३२—-दुअनाण                                           |
| गाः  | 36,36-3,34-<br>7,80,88,82,<br>11 83-3,88-2,62 | <b>6</b> %                         | \$,8\$,20,38,}<br>48,46,68} | 2                    | \$5.00<br>(2)            | ##-7,44-2,46,<br>#C,83,88,86,<br>#R-3,88,86 | <b>₩</b>                                                |

| 30       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | ্ব                          | ाया क                                                    | ।अन्य ।                                                           |                               |                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ্ডি<br>১ | दें। कारणोंसे होनेवाला बन्ध-<br>विशेष।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 'केवळज्ञान' और 'केवळद्शंन'-<br>नामक उपयोग-थिशेष । | बाईस ।<br>दो ही ।           | 'सौदारिक्तमिश्र' जौर 'वैक्रियमिश्र'-<br>नामक योग-विशेष । | दो तरह्व ।<br>'चक्षदिशेन' और 'अचक्षुदर्शन'-<br>नामक यश्नन-विशेष । | वेवनद्रसार (इस प्रन्थके कता)। | 'देशविरति' नामक पाँचवाँ गुण<br>स्थान ।                               |
| स्॰      | द्विप्रत्ययक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | द्विभेषल                                          | द्वार्षिश्चति<br>द्वावेच    | द्विभिश्र                                                | द्विषिध<br>दिद्शे( न)                                             | देव<br>देवेन्द्रसूरि          | ,<br>स्                                                              |
| #Io Mio  | के किया है के किया है | ३०दुक्वल                                          | ५४,५७—-दु(-ग)वीस<br>७२दुधिय | ५६—-दुमिस्स                                              | ४५दुविह<br>३२,४८दुव्स(-ण)                                         | ३५देव<br>. ८६देविदस्रीर       | १२,१७,२२,२९, }देस(-जय)<br>३३,४२,४६,४८, }देस(-जय)<br>५६,६३, }देस(-जय) |

|                                                                            |                                                            | ;                                                                         | 1                                                                |                                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| हि०<br>'चक्षुदंशेन'-नामक उपयोगं-विशेष।<br>दा।<br>'दशेन'-नामेक उपयोग-विशेष। | 'चक्कुर्दर्शन' और 'अष्वक्कुर्दर्शन'-<br>नामक दर्शन-विशेष । | 'चस्चर्दर्शन' और 'अचस्चुर्वर्शन'<br>थोर अवधिदर्शन'-नागक दर्शन-<br>विशेष । | 'धर्म'-नामक द्रव्यके प्रदेश ।<br>'धर्मे' नामक अजीव द्रव्य-विशेष। | नहाँ ।<br>नपुंसक ।                      | नमस्कार करके।       |
| स्<br>नयंन<br>देशीन<br>देशीन                                               | दर्शनदिक                                                   | <b>दर्शन</b> त्रिक                                                        | ध<br>धम्मेद्श<br>धमीदि                                           | ग<br>गर्दसक<br>गर्दसक                   | नरवा                |
| गा <b>॰</b><br>४२—नयण<br>२१,३५,४३-२,६२—दो<br>६,९,३०,३४,४८-२—देस(-ण)[४९-२०] | ३२दंसणहुग                                                  | ं ३३,४८वस(-ण)तिम                                                          | ८१——घन्मदेस<br>६९——घन्म                                          | ४७,४९-२,५४,८४न<br>११,१६,२५नपु (पु) (-स) | [५३-१६]<br>१—-नामिय |

| 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠                                 |                    |                            |                                 |                            | चा        | યા                       | काम    | H              | 41          |      |                       |                                   |                              |                         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|--------|----------------|-------------|------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|
| The state of the s | 'चक्षुर्वर्शन' और 'अचक्षुर्वर्शन' | नामक स्पयोग-विशेष। | 'पुरुषवेद' और 'मनुष्यगति'- | नामक मार्गणा-विशेष तथा मनुष्य । | 'ममुष्यगति'-नामक उपमागेणा- | चित्रंष । | 'नरकगति' नामक डपमार्गणा- | विशेष। | •              |             |      | ह्यान और सम्यग्नान ।  | 'मतिह्मान', श्रुतह्मान' और 'अवाध- | म्नान'-नामक तीन म्नान विशेष। | 'निगोद'-नामक जीव-विशेष। | पूरा हो जाना। |
| <b>#</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | नयनेतर                            |                    | 1                          | <u> </u>                        | नरगति                      |           | नरक                      |        |                | गव          |      | भ्रान                 | म्रानिक                           |                              | निगोदजीव                | निष्ठित       |
| मां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३१नयणेयर                          |                    | \$\$,?4,\$4,\$9, } Fu3_94] | 24,38,36,56 }                   | १०,२५-न्तरगङ् [५१-१५]      |           | १४,१९,२६—नरय             |        | २०,२१,२९,३०, ) | 28,42,48-2, | 48 J | ९,३०,३४- }नाण [४९-१६] | ३३,४८नाणितिग                      |                              | ८५निगोयजीव              | ७४मिडिय       |

|     | <del>. ,</del> |                    |                           |                               | <del></del> | ===     |                | <del></del>                 |                           |                                              |                                | <del>200 000 000</del>                   |
|-----|----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|---------|----------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| يع. | अपने दा ।      | अपने पद्से युक्त । | 'नरकगति'-नामक गति-विशेष।  | 'नीला'-नामक छेष्या-विशेष ।    |             | क्तिर । | पीछे कमसं।     | 'पर्याप्त'-नामक जीव-विशेष । | Tillet (a) and a fine (a) | प्याप्त' आर् लिप्पाप्त'न्नामक<br>जीव विशेष । | 'प्रतिश्वाका'-नामक पत्य-विशेष। | पहिंखा ।                                 |
| #   | निजाद्विक      | निजपर्युस          | निरयगति                   | मीखा                          | ד           | पश्चात् | पश्चानुपूर्वी  | पयोप्त                      | 6                         | न्य <u>ा</u> प्तवर                           | प्रतिश्वाका                    | प्रथम                                    |
| मु  | ३३——नियदुग     | ७१——नियपयञ्जम      | १०,३०,३६,३७—नि(ना)रय(नाइ) | [५१ १८]<br>१३—न्नीत्वा [६४-१] | •           | 1824    | ४३पच्छाणुपुन्ध | ६,८, १ पज्ज(ज)(-त)          | [e-88] \\ \n8'\c-98       | १७पान्नायर                                   | ७३पिडस                         | ,२०,<br>,३६,<br>,७७,<br>,७७,             |
| ÷   |                |                    | 80,30,                    | •                             |             |         |                | 2,3,4-2,                    | 9                         |                                              | (                              | 4,6,84,70,<br>28-2,76,36,<br>68-3,66,06, |

| (0)      | Ä                        |                  |                        |                                               | चाया                           | क्स          | yru<br>—                      | . [                              |            |         |                               |                                 |          |                             |
|----------|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------------|
| (B)      | पहिली तीन (कृष्ण, नील और | कापोत) छेष्याएँ। | पहिला (औपश्रमिक) भाव । | पाँच ।                                        | पंतीस ।                        | पचपन ।       | पाँच इन्द्रियोबाला जीव।       | 'प्रत्येक्तिगोद'-नामक जीव विशेष। | पन्द्रहः । | पदास ।  | 'प्रमत्त'-नामक छठा गुणस्थान । | 'प्रमत्त'-नामक छठे गुणस्थान तक। | प्रसाण । | 'पद्मा'-नामक, छेश्या-विशेष। |
| सं॰      | प्रथमिनेहेर्या           |                  | प्रथमभाव               | <b>J</b>                                      | पश्चात्रिशत्                   | पश्चपश्चाघात | प श्वीन्द्रय                  | प्रत्येकनिगोद्क                  | पश्चद्य    | पश्चाशत | प्रमत                         | प्रमत्तान्त                     | प्रमाण   | तन्ता                       |
| olk • ik | १६,२३पदमसिलेसा           |                  | . ६४पदमभाव             | १७,१९,३०,३१,)<br>३५,३८,४५,५१,<br>५२,६२,६२,६५- | २,६८,७० )<br>५,६८,७० ५३—-पणतीस | ५४,५५——पणपञ  | १०,१८,१९,२५,३१पर्णिदि [५२-१०] | ८२पत्तेयनिगोयक                   | ५२,६८पनर   | ५४पञ    | ४७,५६पमत्त                    | ६ १पमचंत                        | ८३पमावा  | [n8-83] 13th88'E8-10]       |
|          |                          |                  |                        | 9 5 6                                         | •                              |              | 00                            |                                  |            |         |                               |                                 |          |                             |

|     |                                          |                                        | -                              | वाय                            | म्स      | प्रनर                     | वका     | का                | ष ।                       |                           |                               |             |                               | २७६                |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| eg. | 'उत्कृष्टसब्यात' नामक संस्या-<br>विशेष । | 'पारिणामिक' नामक भाय-विशेष।            | 'परिसानन्त' नामक संख्या-विशेष। | 'परिसासक्य'-नामक संख्या-विशेष। |          | 'परिहारविशुद्ध' नामक सयम- | विशेष । | निर्विमागी अंश् । | 'परुग' नामक प्रमाण-विशेष। | 'वायुकाय'-नामक जीव-विशंष। | पारिणारिक?-नामक भाव विश्वेष । | भी।         | 'पुदृस्त'-नामक द्रच्य-विशेष । | क्ति ।             |
| सं  | <b>परमसं</b> ख्येय                       | परिणाम                                 | <u> पारतानन्त</u>              | परिसासंख्यात                   | •        | परिहार                    |         | परिभाग            | पत्य                      | पंजन                      | <b>वारि</b> णामिकभाव          | आंप         | तुहस                          | पुन:               |
| गा॰ | ७७परमसंखिञ<br>[२१७-१६]                   | ६४,६६,६७-२,६८—परिणाम [१९७-३,<br>२०५-३] | ७१,८३- परित्तर्णंत             | ७१,७८परितासंख                  | [28-288] | १२ २१.२९,४१परिहार [५९-७]  |         | ८२पछिमाग          | 62,66 2                   | २७,३६पनण                  | ६९पारिणामियभाव                | ४९,७९,५५-नि | ८५पुरगङ                       | ५७,७४,८३,८४,८५-चुण |

| स्।          | KO.  | ,                               |                    |                 |            | ٠        | त्राया                   | क्रमङ | (न्य । |    |                              |                      |                                               |
|--------------|------|---------------------------------|--------------------|-----------------|------------|----------|--------------------------|-------|--------|----|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>&amp;</b> |      | 'पुरुपवेद'-नामक उपमार्गणा-विशेष | पहिला।             | पिहिले कदा हुआ। | वांच ।     | पाँचवा । | पॉच इन्द्रियोंबाला जीव । |       | 1 23.1 |    | रथूल और 'अनिद्यतिषाद्र'-नामक | नीना गुणस्थान ।      | भारष्ट्र ।<br>सो (द्वीन्द्रिय जीव) भीर दूसरा। |
| स्॰          | A.   | पुरुष                           | मू<br>ज            | पूर्वेक         | d set      | प्त्यम   | पन्धनिद्रय               | F     | स्कृट  | tr | बादर                         | ब्राद्या             | द्वि, द्वितीय                                 |
| भा॰          | #£89 | ३९पुरिस                         | હ <b>ેત</b> પુશ્ચિ | ५८पुब्बुत       | ८,२७,६१मंच | ७९पंचम   | રવાર્લાલ[१०.१७]          |       | ®€B®   |    | २,३,५,७,१५, }बायर [१०-३]     | }वार(-स)             | २,१०,३२,७९(म(-य)                              |
| भाः          |      |                                 |                    |                 | 6,46,      |          |                          |       |        |    | 3,3,4,6,84,<br>46,49         | 4,१५,२०,३०, }नार(-स) | 3,80,32,                                      |

|         |                                          |                    |                       | न्त्रार    | ४ फासड |              |             |                               |                                                 |                  |                           | •       |
|---------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------|
| *       | 'खपरयास्यानावरण ' नामक फ-<br>पाय-विशेष । | לאוו ו             | फ्तमंबन्ध ।           | यांचता है। |        | भरा।         | भरा द्वजा । | 'भठय'-नामक जीवाका बर्ग-विशेष। | 'भन्य'और 'अमन्य'-नामक जीवों-<br>के वर्ध-विशेष । | जीबोंके परिणाम । | 'असत्यामृष'-नामक वचन-योग- | विशेष । |
| सं०     | द्वितीयक्षाय                             | द्वितीय            | बन्ध                  | मप्राति    | Ħ      | भर           | भरित        | भड्य                          | भन्येतर                                         | भाव              | भाषा                      |         |
| गा० भा॰ | . ५६—-बिकसाय                             | इष, ७५, ७६मीय(- य) | १,७,८,५०,५२नंध [५-१६] | ५९मंधर्    |        | क्रिक्स—- ३० | ७४मरिय      | १, ३५,७४भव(इव)                | [ ૪९-૨૪]<br>१३,१६મલિ(લ્વિ)યર<br>[ ६५-૪]         | १,७०-भाव [७-५]   | ५भाम                      |         |
| ਜ       |                                          |                    | <u>چ</u>              |            |        |              |             |                               |                                                 |                  |                           |         |

| ~~~  | ~~~            | =              | $\approx \approx$ | ~~~                      | ~~~    | <del>~~~</del>                 |                 |                 |                 | ~~~      | ~~~~                      | ~~~~           | ~~~~                          | ~~~              |                              |
|------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| क्षे | प्रजीकाय ।     | प्रकार।        |                   | 'मति' नामक ज्ञान-विशेष । |        | 'मत्यज्ञान'-नामक अज्ञान विश्व। | 'मार्गणास्थान'। | 'मार्गणास्थान'। | मध्यम ।         | मध्यम ।  | 'मनोगोग'.नामक गोग-त्रिलेम |                | भन' और 'इन्द्रियों'को मयोदाके | वाद्रंत म रहमा - | 'मन:पर्यव'-नामक हान-विशेष।   |
| सं०  | Ho             | भेद            | zí                | मति (- ज्ञान)            |        | मत्यज्ञान                      | मार्गणास्थान    | मार्गणा         | मध्य            | मध्यम    | (nín.): = n               |                | मन:करणानियम                   |                  | मनोज्ञान                     |
| मा॰  | {o, {4, 36, 3< | भेच            |                   | मझ् (नाण)                | [4-2b] | ४१मइअन्नाण                     | १मग्गणठाण[४-३]  | २ ३मग्गणा       | मर्था           | ७२मिधिसम | 0,8%,2%,3%-7              | 3-828,84-34,85 | ५१—मणकरणानियम                 |                  | मणनाण                        |
| भार  | १०,१५,३६,३८    | १४, ६४, ६८ भेय |                   | ११,१४,,२१, । मह( नाण)    | 44,80  | 30                             | à.              | er<br>er        | ७१,७९,८०,८६मब्म | 69<br>1  | 80,86,28,26-7             | 98.88          | à' <b>5</b>                   |                  | ११,६,१७,२१,}<br>२८,३०,४८,३४} |

|                                                                                                 | चीर्य कमप्रत्यका कार्य                                                                     |                                                                                                                          | २ <b>८</b> ३<br>_                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| हि॰<br>'मनःप्यव्यान'वाला जीव ।<br>'मानक्षाय' और मानी हुई वात।<br>'महाज्ञालाका'-नामक पल्य-विशेष। | मायाफपायबाके जीव ।<br>मानकपायबाके जीव ।<br>'मायाकपाय' ।<br>'मिथ्यात्व' नामकपांडला गुणस्थान | 'मिथ्यात्व' और 'अविरति'से<br>उरपञ्च होनेवाला यन्ध-विशेष ।<br>'मिथ्यात्व' और 'सास्वादन' नामक<br>पहिला और दूसरा गुणस्थान । | 'मिथ्यात्व' 'सास्वादन' और 'मिश्र-<br>दृष्टि'-नामक तीन गुणस्थान। |
| सं॰<br>मनोझानिन्<br>मद्, मत<br>महाश्वाका                                                        | माविन्<br>मानिन<br>माया<br>मिथ्यात्व                                                       | मिश्यात्वाविरति-<br>प्रत्ययक<br>मिथ्यात्वद्विक                                                                           | मिथ्यात्विष                                                     |
| मा०<br>४०मणनाणिन्<br>११,४९मय [५५-३]<br>७३महासलागा                                               | 80                                                                                         | ५३-मिच्छआविरइपम्रह्<br>१३,४४मिच्छदुग                                                                                     | २२मिच्छतिग                                                      |

| <b>(A)</b> | 'सिग्यात्व'-सं होनेवाला बन्ध-<br>विशेष। | 'औदारिकामिअ' और 'वैक्तियमिश्र'<br>नामक योग-विशेष । | तीसरा गुणस्थान, योग-विशेष,<br>अज्ञान, सम्यक्त्व-विशेष और<br>माव-विशेष I | छोङ्कर।<br>भोहनीय'नामक कमे विशेष। | मार -                        | स्मित्र ।  |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|
| स्॰        | मिथ्यात्त्रप्रत्ययक                     | मिश्रद्धिक                                         | मिश(-क)                                                                 | सुक्त्वा<br>मोह                   | <b>ದ</b><br>च                | र<br>संदेत |
| 相。         | ५३ मिच्छपबङ्ग                           | ५५,५७-–मिस्स(मीस)हुग                               | भी मीस (म) [६७-८,<br>९० २०,५१-२२,<br>९३-१,१९७ १,                        | ५६—मुसु<br>६०,६९—मोह              |                              | क्ष्यान्य  |
| र्गार      |                                         | **************************************             | 83,86,28-2, 3,49,86, 86-2,44,49, 86,53,68,69,                           | m                                 | 8,80,83,22,<br>\$8,64,68,66, |            |

| मिर्<br>समृह ।<br>युक्त । |   | वाँच लिडेघगाँ। | नवन्य ।                              | 'जघन्य सस्यात'-नामक संख्या-<br>विशेष । | किसा ।    | छह नियाएँ।                                        | लोक-आफाशके प्रदेश । | 'लोमकषाय'।      | लोभफपायवाळे जीव । |
|---------------------------|---|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| स्<br>राशि<br>इस          | F | लिनिध          | ीच<br>अ                              | <b>छ</b> षुमं स्थेय                    | लिखित     | लेखा                                              | लोकाकाशप्रदेश       | लोम             | छोभिन्            |
| 町。                        |   | ६५ल्ब्         | ************************************ | ७२लहुसंखिद्ध<br>[२०९.२४]               | ८६—निसेहि | १,९,३१,३६, } केसा [५.१३,<br>४३,६६ } - केसा [५.१३, | . ८१न्नोगागासप्यस   | ११,२०लोभ [५६-२] | ४०लोभिन्          |

|        | •                 |                                        |            |                |            |                       |              | · ,                                 |               |                 |                                           |                                               |
|--------|-------------------|----------------------------------------|------------|----------------|------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ० हैं। | अथवा और जैसे।     | बचन ।                                  | वर्ग करा।  | बर्ग किया हुआ। | छोड़कर ।   | बनस्पतिकाय ।          | बनस्पतिकाय । | मंबद -                              | क्षा जाता है। | ही और भी।       | 'वेन्निय'-नामक श्ररीर तथा योग-<br>विशेष । | 'वेक्तिय' और 'वैक्रियमिभ'-नामक<br>योग-विशेष । |
| स्     | ग्र, स्व          | न<br>न                                 | वर्गयस्व   | चिगित          | वं         | वस                    | वनस्यति      | वस्                                 | न्यवहरति      | अपि             | वेक्तिय( क)                               | नंकियदिक                                      |
| ंभं    | ৫৫—==(বা)         | ************************************** | ८४ –वग्मसु | ८०व्यिभाय      | ३४,५३,५७चल | १०,१९,३६,३८नण [५२-१७] | ८५नणस्सइ     | १०,१७,३५,३९,४०नयण [५३-२,<br>१३४-१०] | ८६वनहरइ       | १४वि            | २९,४६,४९ावेचडव(•ग)                        | 4, રહ-૧, ૨૧, ૪૬ – – વિલ્લા વ) હુત             |
| 机。     | १७,६७,७४,५५—न(वा) | २४,२७,२८.२, }<br>२९,४६ }-न्नइ          | •          | ·              | 38,43,     | १०,१९,३६,             |              | 80,86,34,39,8                       | •             | 85,50,59,00,28何 | 36,86,8                                   | 4,26.2,24,8                                   |

|                                 |                          | ``<br>*********************************** |                               | 414164                                                       | 7711                                                                 |                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 'वंक्तियमिश्र'-नामक यांग-विशंप। | 'वेकिय'-नामक योग विशेष । | दो, तीन और चार इन्द्रियवाले<br>जीव।       | सिषाय ।                       | सिवाय ।                                                      | मिथ्या अवधिद्यान ।                                                   | 'देशावरति' और 'सर्वेषिरति'- '<br>नामक पाँचवे और छठे गुणस्थान।                          | रहित।                                                                                          | मांस ।                                                                                                 | कहूंगा ।                                                                                                   | 'वेद'-नामक मार्गणा-बिद्येप।                                                                                    | निष्का तक।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वेकियामिश्र                     | के<br>किक्रिय            | विभाञ                                     | विना                          | विना                                                         | विभन्न                                                               | विरतिष्टिक                                                                             | विद्यान                                                                                        | विंशति                                                                                                 | बक्य                                                                                                       | ्व<br>,स्य                                                                                                     | चेदिकान्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8,8૯—-વિલગ્વ(વ)મીસ<br>[९२-१८]   | २४विजन्धिय               | १५,१९,२७,३६ावेगल                          | १८,५५५,५८,६१-−चिणा            | , <b>૱</b> 0, રૂર, ૪૭૦, } — ત્રિણુ<br>૧૪, ૫૫, ૬૦ }           | १४,४०विभं(डभं)ग                                                      | ३५विरष्ट्रा                                                                            | म् जिल्ला                                                                                      | ६८बीस                                                                                                  | १,१८बुच्छं                                                                                                 | ,११,२०,३१, }नेख(य) [४९ १०]                                                                                     | ७३नेइयंत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                 | वेकियमिश्र               | )मीस वैक्षियामिश्र<br>२-१८]<br>वेक्षिय    | वेकियमिश्र<br>वैक्रिय<br>विकल | न(व)मीस वेक्तियामिश्र<br>[९२-१८]<br>व्वय वेक्तिय<br>१ विक्तल | म(च)मीस वेक्तियामिश्र<br>[९२-१८]<br>व्यय वेक्तिय<br>१ विक्ति<br>विना | र(व)मीस वैक्तियामिश्र<br>[९२-१८]<br>व्यय वैक्तिय<br>१ विक्ति<br>विका<br>(इमें)ग विभङ्ग | प(च)मीस वेक्तियामिश्र<br>[९२-१८]<br>बच वेक्तिय<br>१ विक्ता<br>(डमे)म विभङ्ग<br>डुग विरातिष्ठिक | म(च)मीस वेक्तियामिश्र<br>[९२-१८] वेक्तिय<br>व्य वेक्तिय<br>१ विक्ता<br>(डमं)ग विभङ्ग<br>दुग विश्वित्ति | त(व)मीस वेक्तियामिश्र<br>[९२-१८]<br>व्वय वेक्तिय<br>ऽव्य विक्रा<br>(इंसे)ग विभङ्ग<br>दुग विरतिष्ठिक<br>प्र | र(च)मीस वेकियामिश्र<br>[९२-१८] वेकिय<br>व्य वेकिय<br>१ विका<br>(इसे)म विभङ्ग<br>दुग विश्वित<br>प्रम्ये वक्ष्ये | ब(ब)मीस वैक्तियमिश्र 'विकियमिश्र'-नामक याग-विश्वप। [९२-१८] वेकिय 'वेकिय'-नामक योग विश्वप। हो विक्त हो, तीन और चार ब्रिन्दियवाले जीव। विका सिवाय। विका सिवाय। विका सिवाय। विका सिवाय। विकासक सिवाय। विकासक विकाय। विकासक प्रिकाय अविध्वात। विकासक सिवाय। विकासक विकाय। |

| (१३,२२,३४,४४वेष्ण (६६-१०) वंदक क्ष्यावश्वमसम्याद्धि जीव ।  प्८वेषि वंदि क्षि क्ष्यावश्वमसम्याद्धि जीव ।  प८वेषि वंदि क्षि क्ष्यावश्वमसम्याद्धि जीव ।  प८सावक सम्पन्यात् सप्त सावन ।  प९-सावक सम्पन्यात् सप्तान ।  १७,९१-१६,१९]  २२,३६सदाण सम्पन साव ।  १२,३६सदाण सम्पन साव ।  १२,३१सदाण सम्पन साव ।  १२,१४,१६,१९]  १९,१४,१६,१९]  १९,१८,१६,१९]  १९,१८,१६,१९]  १८,१८,१६,१९]  १८,१८,१६,१९]  १८,१८,१६,१९]  १८,१८,१६,१९]  १८,१८,१६,१९]  १८,१८,१६,१९] |                                                                    |   |               | •••          | 1.41                 | 717               | , 24 .     | ·                      |                                  | -               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------|----------------------|-------------------|------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| मा॰<br>। (६६-१०)<br>ने<br>नम्<br>सर [९०-१४,<br>पर [९०-१९,<br>पा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | हि॰<br>स्यापश्रमसम्याद्धि जीव ।<br>स्रोबेद, पुरुषबेद और नपुसक्वेद। |   | सात ।         | मताष्ट्र ।   | सातवा असंस्यात।      | सत्य और असत्य।    | . ~        | ब्रपना-अपना गुणस्थान । | सात                              | मनबाठा प्राणी । | वयाम और जवयासनः।।        |
| गा० मा० १३,२४,१४,४४वेयत (६६-१०) - ५८वेयति - ५८सग - ५१सग - १८,९५,५६१सग - १८सगस्यसगम्यर [५०-१४, १९,१४५,१६, १९,१४५,१६, १९,१४५,१६, १९,२५,१६, १९,२५,१६, १९,२५,१६, १९,२५,१६, १९,२५,१६,                                                                                                                                                                                                                                                                | सं.<br>बंदफ<br>बंदिति                                              | Ħ | सप्त          | सप्रपच्चाश्त | <b>च</b> प्रमासंख्यं | मत्यंवर           |            | स्वरथान                | सप्तन                            | मं क्रिप्       | संभिष्टि                 |
| *** **********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | गा <b>०</b><br>१३,२२,३४,४४चेयग [६६-१०]<br>'५८नेयवि                 |   | २१,४५,५८,६१सग | ५२समवन्न     | ७९—सगासद             | . २४सभेयर [९०-१४, | {86,88.84} | २२,३६—सठाण             | ७,८-३,२३,५४, }<br>५९-२,६०-२,७९ } | - HIM [1        | કર્પ્ય<br>કૃરછ,8૫सभिद्धा |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |   |               |              |                      |                   |            |                        |                                  |                 |                          |

|         |                         |                           |               |                 |                            |                       | 4141             |                                | 4 411                   | ADIA                            | . ;        |                                |                               |                |                            | ₹⊏&         |
|---------|-------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|
| (hc     | मननाला और वे गन प्राणी। | 'सात्रिपातिक'-नामक एक भाय | क्षिक्षेत्र । | म्राय् ।        | 'सामाथिक'-नामक संयम-विशंप। | कालका निविभागी अज्ञ । | समयों नी मिल रार | 'सम्यग्द्यान'।                 | 'औषश्मिम', 'भ्रामिक' और | 'क्सायोपश्चामिक'-नामक तीन मस्य- | क्त विशेष। | 'क्षायिक' और 'क्षायावज्ञामिक'। | 'सयोगी'-नामक तेरहवॉ गुणस्थान। | सरका ।         | रासी हा। नाम ह पर्न विश्वा | शलामागर्य । |
| सं॰     | संगीतर                  | साभिपातिक                 |               | सम              | सामायिक                    | समय                   | समयपरिमाण        | सम्यग्                         | सम्यक्तांशक             |                                 |            | सम्यक्त्वाद्विक                | सयोगिन्                       | सर्वत          | शलाका                      | शलामापह्य   |
| गा० पा० | १३,४'५—सन्नियर [६७ १६]  | ६४,६८सिमियाइय             | [5.982]       | ४०,६२,६५,८२.—सम | २१,२८,४२—समइ(ई)य           | ८२समय                 | •८समयपरिमाण      | ૧,૪૫,૧૪,૬૫.૨,૭૦ सम्म [પ્ર૧.૨૫] | १४सम्मतिम               |                                 |            | २५सम्मतुग                      | ४७,५८—सयो(जो)भि               | ५४,७५,६७सिस्सव | ७३,७५,७६—सन्नाम[२१२ १२]    | ৫৭মন্তায়ণ্ |

| ₹ <b>2</b>   | •                                        | चौथा कर्मग्र                                                                                         | न्ध ।                              |                             |                              |                    |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| िह           | सब ।                                     | शिखाऊपर तक भरा हुआ।<br>आकारवाले विशेष उपयोग।<br>'सामाथिक' नामक संयम-विश्षप।<br>सातवेदनीय कर्म।       | 'सासादन'की अवस्था ।<br>मुक्त जीव । | शास ।                       | 'शुष्ठा'-नामक लेक्या-विशेष । | स्त्रोमें कहा हुआ। |
| सं०          | सव                                       | सिशेखभृत<br>साकार<br>सामायिक<br>सात<br>सात                                                           | सासादनभाव<br>सिद्ध                 | જ્ઞવ                        | शुक्रा                       | स्त्रोक            |
| مالا         | 84,40,6%, \सब्ब<br>84,40,6%, \सब्ब       | %३समिह्मरिय<br>११सागार [५७-८]<br>१२सामाइय[५७-२०]<br>१३,१८,२६,४३, }-सासा(स)ण<br>४५,४९,५५ ६३ }सासा(स)ण | ४९सासणभाव<br>६८,८५सिद्ध            | २५,४०,४५ } —सुज्ञ(य) [५६-६] | १३,१४,२२,६१, }समा [६४-२२]    | ८०सुनुत            |
| THO 26.92.2. | 25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.2 | १३,१८,२६,४                                                                                           | e<br>(i                            | 24,80,8¢                    | 83,88,23,8<br>\$6,4          |                    |

|                              | ——————————————————————————————————————     |                                          |                                                                                                       | •                                  |                                    |                                                     |                                                                           |                                                                 |                                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| द्वगति ।                     | 'सूक्ष्म' नामक वनस्पतिकायके<br>जाव-विशेष । | 'सूक्ष्माथीवचार' अपर.नामक यह<br>प्रन्थ । | बाकी -                                                                                                | सोलह ।                             | सस्यातगुना ।                       | संख्यातगुना ।                                       | संख्या।                                                                   | 'सयम'।                                                          | संडबद्धन क्रोध, मान और माया।                              |
| सुरगति                       | सुरूम                                      | सूल्मार्थविचार                           | श्रुष                                                                                                 | षोडश                               | संख्य                              | सत्यमुण                                             | संख्येय                                                                   | संयम                                                            | संख्वलन्तिक                                               |
| (0,18,80,26,30- Htnr [48-83] | }सिद्धम                                    | ं—सुद्दुमल                               | रै,७,३७,४५,५३, } –मेस<br>६५,६९,७० }                                                                   | ५२,५३,५४,५८मोळ(-स)                 | ४१,४२,४३-२,४४—न्संख                | ३९,४१,६२,६३—सखगुण                                   | ्रेट १ — सिविज्ञ                                                          | ५,३४—संजम [४९.१८]                                               | ५८संजलणित                                                 |
|                              |                                            | सुरगति<br>सुष्टम                         | सुरगति देवगति।<br>सूक्ष्म 'सूक्ष्म' नामक<br>जीव-विशेष।<br>सूक्ष्माथैविचार 'सूक्ष्माथीवेचार'।<br>घन्थ। | सुरगति<br>सूक्ष्मार्थेतिचार<br>शेष | सुरगति<br>सूक्ष्मार्थेविचार<br>शेष | सुरगति<br>सूक्ष्मार्थेविचार<br>शेष<br>धोडश<br>संख्य | सुरगति<br>सुक्ष्म<br>सूक्ष्मार्थेविचार<br>शेष<br>धोडश<br>संख्य<br>सख्यगुण | सुरगति<br>सूक्ष्मार्थेनिचार<br>श्रेष<br>शेख्य<br>संख्य<br>संख्य | सुरगति<br>सूक्ष्माथीनिचार<br>शेष<br>शेष<br>संख्य<br>संख्य |

| o ke' | 'सत्ता'।<br>'सत्ता' और 'उद्गय'। | 'सांजभिक'.नामक मिथ्यात्व-<br>विशेष । | काता है।<br>सबना।<br>होवा है।          |
|-------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| सं०   | सता<br>सत्ताद्य                 | मारायिक                              | <b>स्</b><br>भन्ति<br>हेंद्र<br>भन्नति |
| 机。    | ७,८,६०—सत [६८]<br>.९०—सत्रद्य   | ५१—ससङ्य [१७६ ९]                     | ८६हवेर<br>५०,५४हेउ<br>८०,८४होद         |
| धी    |                                 |                                      | <i>3</i> V                             |

\* Hilli #